



स्वक मनाजीकरः १६=४-१६=४

### पुस्तकालय

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या \_ 559

वागत संबंधा 23 36 ६

पुस्तक घिवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए सन्यथा 50 वैसे प्रति दिन के हिसास से बिलम्स दण्ड लगेगा।





॥ श्रीः ॥

न्यायाचार्यश्रीमदुद्यनाचार्यविरचितः

# न्यायकुसुमाञ्जलिः॥

तर्काणवेन पण्डितरलेन (उतमूर्) ति वीरराधवाचार्यशिरामणिना

विरचिताभ्यां

### कुसुमाञ्जलिविस्तर-

समाख्यविश रुव्याख्यान-विशेषविषयदिष्यणाभ्यां समुलासित:

-0-

तत

पूर्वभागः

तज्ञापुरसनिकृष्टपञ्चनद्स्य-

थीनिवासमुद्रणालये

मुद्भितः ।

1941

661 1241



नागमृल्यम्]

[3-4-0

अस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकृतव्याख्यानकर्वेर्यायताः ।







पुस्तक संख्या ६६१ पुस्तक संख्या १८६१ प्रागत पञ्जिका संख्या ३८,३०८ पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से प्रधिक समय तक पुस्तक भ्रपने पास न रखें। ॥ आः॥

न्यायाचार्यश्रीमदुद्यनाचार्यविरचितः

न्यायकुसुमाञ्जलिः । CHECKED 1973

NYĀYACHĀRYA SRI UDAYANA'S

# NYAYAKUSUMANJALI

with Commentary of

### KUSUMANJALIVISTHARA

BY

TARKARNAVA PANDITARATNA T. Yiraraghayacharya Siromani,

Professor, S. V. S. College, Tirupati.

Vol. I

Printed at THE SRINIVASA PRESS, TIRUVADI.

Price ]

1941

[ Rs. 3-4-0

Registered



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

॥ श्रीः॥

ग्यायाचार्यविरुद्भृषितश्रीमदुद्यनाचार्य-

विराचितः

## न्यायकुसुमाञ्जलिः॥

तर्काणवेन पण्डितस्त्रेन शिरोमणिना (उत्तमूर्) तिः वीरराधवाचार्येण

विरचिताभ्यां

## कुसुमाञ्जलिविस्तर-

समार्क्यविदाद्वयार्क्यान- विशेषविषयिटप्पणाभ्यः

समुछासितः

तञ्जापुरसन्त्रिकृष्ट्वनदस्ये श्रीनिवासमुद्रणालये मुद्रितः ।

1940.



॥ श्रीः॥

## न्यायकुमुमाञ्जलिः॥



प्रथमस्तवकः ।

सत्पक्षप्रैसरस्ततां परिमलप्रोद्घोधवद्घोत्सवो विम्लानो न विमर्दनेऽमृतरस १ प्रस्यन्दमाध्वीकभूः। ईशस्यैप निवेशितः पदयुगे भृङ्गायमाणं भ्रमत् चेतो मे रमयत्वविद्यमनद्यो(द्य) २ (घ)न्यायप्रस्नाञ्जालेः ॥ १ ॥

श्रीगुरुभ्या नमः ॥

## कुसुमाञ्जलिविस्तरः॥



अयमनघिनभूतिर्वस्ति वेद्घटादौ विनतजनविशिष्टाभीष्टिनिश्राणनाय । श्रुतिशतशुभतर्भव्यक्तस्त्रः श्रियेह स्वयमधिगतवासः श्रीनिवासः श्रिये नः ॥ वेदापहारि मधुकेटभद्पहारि वेधोमुखार्तिपरिहारि विहारि स्वस्था । तरिकश्चिद्च्छसरसीरहधाम धाम तुक्कं तुरक्रममुखं शुभमातनीतु ॥

कणचरणमक्षचरणं कृतकृत्यं याऽकृत खयं कृतिभिः। न्यायाचार्यः श्रीमान् उद्यननामा जगद्गुरुज्यिति॥

१ प्रकाशे, 'अमृतं मोक्षस्तत्न रस इच्छा ; रखमानममृतिमिति यावत् । तस्य प्रस्यन्दः उत्पत्तिः तदेव माध्वीकं तस्य मूः' इति । २ बीधन्यां, 'अनघमिति व्यस्तपाठे चेतोविशेषणं, कियाविशेषणं वा' इति ।

अदृष्टमधितिष्ठति स्वयमदृष्टवे।धिश्चतिप्रणेतिरं कथिञ्चदृष्यनिधगम्यवाधाङ्करे । प्रमातिरं तथा बहुपवलतर्कसिद्धेऽपितः परे स्तवकपञ्चकपथित एष पुष्पाञ्चलिः ॥

शङ्कोत्तरिविवेकार्थे नव्यशैल्या विशुद्धया । अत्यक्तप्राच्यमार्गे।ऽहं व्याकुर्वे कुसुमाझिलम् ॥ प्रतीकधरणे प्रायः क्वशं द्रष्टृपु पश्यता । कारिकामिन्नमागेषु च्छायाव्याख्या विधीयते ॥

तत्रमवानुद्रयनो न्यायाचार्यस्तर्कशास्त्रं प्रणीतवतोर्महार्षकणाद्गौतमयोः परमाद्देश्यभूतं आत्मेश्वराविवेचनं अन्द्रतप्रयन्धमुखेनाऽऽधित्सुः आत्मतत्त्वविवेकं प्रणीय संप्रति विशिष्य सर्वे-श्वरमननस्त्रं न्यायकुषुमाञ्चलिनामकं प्रन्थमारममाण इष्टदेवतावस्तुनिदेशस्त्रं मङ्गलमाचरति—सत्पक्षेति । अत्र अमृतरसेत्यनेन प्रयोजनं, ईशस्यिति विषयः, निवेशित इति सम्बन्धः भ्रमचेतो में इत्यधिकारी चादिशे । न्यायाः समस्तस्त्रेगपपन्नलिङ्गपतिपादकवाक्यानि ; तान्यव कुषुमानि तेषामञ्चलिः । न्यायपक्षे अञ्चलिशक्तेन प्रन्थो विवक्षितः । करद्रय-कृतकुषुमसन्निवेशविशेष इवायं न्यायिनिकुरुम्बसन्निवेशातमा प्रन्थः । एष कुषुमाञ्चलिर्भमते। मचेतोभृङ्गस्य अमिनवर्तनेन रितहेतुर्भविविति वाक्यार्थः । सत्पक्षप्रसर्वादीन्युभयानुगतानि विशेषणानि ।

तत्र पुष्पाञ्चितिक्षे सत्पक्षप्रसर्तं समीचीनदलिकासवत्त्वम् । स्वां परिमलप्रोद्धोध-यद्धोत्तवत्वं अनुपहतप्राणानां सौरमसंवेदनकिष्पतप्रीतिकत्वम् । विमर्दने प्रध्यविम्लानत्वं दिव्यपुष्पाञ्चलितात् । अमृतरसप्रस्पन्दमाध्वीकभूत्वं अमृततुल्यरस्यताकप्रस्पन्दमानमक-रन्दस्थानत्वम् । अन्यत्वं शास्त्रपातिषद्धविलक्षणत्वात् । ईशस्य पदयुगे निवेशितत्वं अर्च-नावुद्धयाऽपितत्वम् । मृङ्गस्य, भ्रमत्त्वं अमधुममधुविवेकविरहेणतस्ततमस्थारित्वम् ॥ न्याय-प्रम्थपक्षे तु सत्पक्षप्रसर्त्वं निर्दृष्टपक्षताशालिप्रिमिवोधकत्वम् । अनेन पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षासत्त्व-अवाधितत्व-असत्पतिपक्षितत्वातमकषु पञ्चसु रूपेषु हतारपक्षितेषु पक्षसत्त्वमस्तिति वेधितम् । हेतोः परिमलो नाम सपक्षसत्त्वविपक्षासत्त्वसम्पादितान्वयन्यतिरेकन्यातिमत्ता-रूपे। विशेषः ; सत्सु परामर्शकुशलेषु तद्धोधनेन सम्पादितान्वस्त्वमेव बद्धोत्सवत्वम् । विम-दंने न विम्लान इति अवाधितत्वासत्पतिपक्षितत्वात्मकावशिष्टरूपद्वयमुक्तं भवति । अमृत-रस्त्रस्यन्दमाष्ट्वीकभृत्वम् माध्वीकतुल्यमे।क्षेच्छाप्रवाहिष्यायित्वम् ; कुतकीविच्छिन्नमोक्षेच्छा-दाव्यकरणात् ; यद्वा मोक्षेच्छार्थानप्रवृत्तिकयोगाभ्यासरसात्मकमाध्वीकवहत्वम् । एषः पञ्च- स्तवकः ]

#### कुसुमाञ्जलिवस्तरसहितः।

3

### खगाँपवर्गयोमार्गमामनन्ति मनीविणः। यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते॥२॥

स्तवकात्मा ; यत्रैकैकस्तवके कारिकोक्ता हेतवः प्रसुनानि, अवान्तरविचारहतवे। दलानि । ईरास्य पदयुगे निवेशितत्वं तत्प्रतिपादकत्वम् ॥ ननु तार्किकमते ईश्वरस्याद्यरीरत्वात् कथं पदयुग इत्युच्यते ? सत्यम, ईश्वरस्य सुञ्ख्यभेशरीरामावेऽपि सम्पदायप्रवर्ननाय कथित्रतात्कालिकशरीर-परिग्रहस्याभ्युपगतस्वात् ध्यानालम्बनतया कल्पितप्रतिमादिपद्विषयकस्वाद्वा न दोषः । यद्वा पद्युगे पद्योरीश्वरवोधकयोः प्रमाणतर्कयोर्थ्यगे ; अथवा पद्योरीश्वरानुमानयोः शब्दार्थस्तप-योर्थुग ; श्रतिह्मपशन्दन कार्यादिह्मपार्थन च हाश्वरमनुमास्यति ॥ पूर्वार्धे प्रथमेन विशेषणेन पक्षधर्मताविरोधिनां दोषाणां, द्वितीयेन व्याप्तिविरोधिनां , तृतीयेनानुमितिविरोधिनां चामावस्य ज्ञापनेनार्थद्रोपराहित्यावगमात् अनघपदं ग्रन्थे शब्ददोपराहित्यपरम् । तलापि शब्दस्य खरसती विवक्षितार्थाप्रतिपादकत्वरूपदोषराहित्यं 'निवेशित' इत्यनेन सुचितिमिति अपशब्दै-राहित्यमत विवक्षितम् । चेतसो भ्रमत्त्वं न्यायपरिशीलनात् प्राक् विपर्गतवाद्धिमत्त्वं सन्देहवत्त्वं वा । यद्वा भ्रमत् भ्रान्तिजननयोग्यन् अविव्नं रमयतु भ्रमप्रमासाधारणत्वात् कदाचित् अर्तित रुभेतापं ; तथा विद्यमनुत्पाद्य निश्चिततत्त्वं करेतु । अथ वा एप म न्यायपसुनाञ्जलिः पठितृणां अमचेताऽविद्यं रमयतु । यद्वा पदयुगेऽविद्यं निवेशित एप प्रन्थश्चेता रमयतु ; अनेनाविध्नंसमाप्तिरप्यार्थिता भवति । अनघामिति पाठे चेतसः साहजिक-मुचितार्थपावण्यमुच्यते । ईटशप्रन्थशतावतारऽप्यधिचेतारमणमशक्यम् ; अन्षं तु चेता रमयितुमयं प्रन्थः पर्यात इति प्रन्थान्ते दर्शयिष्यमाणोऽर्थ इह सुच्यत इति संक्षेपः ॥ १ ॥

नन्वीश्वरसाधकन्यायमन्थरयामृतरसावहत्वमुक्तं न सम्भवति ; खात्मखद्भपस्य तद्भृतपुण्या-पुण्यानां च योगमाहिम्ना प्रत्यक्षे सित नित्यनेमित्तिकाचरंणन युगपदेव स्वानुभाव्यमनुजमुजग-विह्गादिसवशरीरपारमहेण च पुण्यपाप विध्य 'दुःखजन्मं ति सुत्रोक्तरीत्या पुमान् मुक्तां भवति । तत्रेश्वरज्ञानं कोपयुज्यते इति चेत्रवं शङ्कचम् – यस्योपासनं स्वर्गादेश्विद्यगस्य । अपव-गस्य च हेतुं शास्त्रविदो वदन्ति , स उपासनार्थं ज्ञातव्यः परमात्मा निद्धत्यते । ईश्वरोपासन-जनिततदनुम्रहाभावे स्वात्मयोग एव न सुक्तरः , नतरां च स्वात्मगतपुण्यापुण्यादिसाक्षात्कारः । तथा च गीयते—'ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्' (८. १३) इत्यादि । अतस्तन्निद्ध-पणमावश्यकम् । श्लोके उपास्तिशवदः श्विषा निर्दिष्टो धातुपरस्सन् उपासनाद्धपार्थस्यक्षक इति ध्येयम् ॥ २ ॥ ४

[2] इह यद्यपि यं कमपि पुरुषार्थमर्थयमानाः — गुद्धबुद्धस्थभाव इत्यौपनिषदाः, आदिविद्धान् सिद्ध इति कापिलाः, क्षेत्रकर्मविपाकाऽऽशयैरपरामृष्टो निर्माणकायम्धिष्ठाय संप्रदायप्रद्योत १ (वर्त) कोऽनुत्राहकश्चेति पातञ्जलाः, लोकवेद्विरुद्धैरपि निर्लेपः
स्वतन्त्रश्चेति महापाश्चपताः, शिव इति शैवाः, पुरुषोत्तम इति वैष्णवाः, पितामह
इति पौराणिकाः, यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, २ सर्वज्ञ इति सौगताः, निरावरण इति
दिगम्बराः, उपास्यन्वेन देशित (नोदित) इति मौमांसकाः, लोकव्यवहारसिद्ध इति
चार्वाकाः, ३ यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः, कि वहुना —कारवोऽपि यं विश्वकर्मति
—उपासते, तीसमन्नेव जातिगोत्नप्रवरचरणकुलधर्मादिवदासंसारं प्रसिद्धानुभा(भ)वे
भगवति भवे सन्देह एव कुतः ? कि निरूपणीयम् ?—

### [2] यद्यपीह निरूपण एवमाशक्क्येत-

. अनेपिक्षतिमदं न्यायतः परमात्मिनिरूपणम् ; 'नानुपल्रव्धं न निर्णातेऽर्थं न्यायः प्रवर्तते किं तु संशियतेऽर्थं' इति न्यायेन सन्देहे सत्येव निरूपणस्य कार्यत्वात् ; परमात्मिन च सन्देहामावात् । धर्मार्थकाममोक्षेषु यं कमाप पुरुपार्थमपेक्षमाणाः — निर्मल्स्वप्रकाशस्वभाव इत्येवंद्रपेणोपनिषदाः , सर्गादौ विद्वान् अणिमाद्यष्टसिद्धिसम्पन्न इति सांख्याः , अविद्याऽस्त्रतारागद्वेषामिनिवेशरूपैः क्षेत्रैः विद्वितिनिषद्धरूपेण कर्मणा ब्राह्मणादिज्ञाति आयु-भौगरूपे स्थिविधिविपाकैः फलपर्यन्तात्मस्थायिपुण्यपापात्मकराशयश्चासंसृष्टे। वेदादिनिर्माणार्थं शरीरमाश्चित्य वेदादिसम्प्रदायप्रकाशकः फलपदानेनानुमाहकश्चोति योगमतस्थायिनः , दृष्टादृष्टानिष्टहेतुभिर्लोकन्वद्विरुद्धैरापे कर्माभिरनुष्टोयमानैरनाध्यफलसङ्गो जगत्कर्ता चेति महाव्यतचारिणः पाशुपताः , अन्वर्थशिवनामधेय इति शिवाः , सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वादिना पुरुपपूत्तमः पुरुषः सन् अस्वर्शनेमो शरीराविशिष्टः सन्नुत्तमः अखिलहेयपत्यनीककल्याणगुणैकतानोऽपाकृतदिन्यमङ्गलविग्रहः श्रीमन्नारा-यण इति वैष्णवाः, पितामहश्चतुर्मुख इति पौराणिकाः, यज्ञ्वदि यज्ञाराध्यः पुरुष इति याज्ञिकाः,

१ वा- 'संप्रदाया वेदो घटपटादिन्यवहारश्च ; तःप्रवर्तकः ; वक्ता प्रवक्ता च वेदे, कर्ता श्राह्यिता चान्यत ।' २ 'निरावरण इति दिगम्बराः सर्वज्ञ इति सौगताः' इति बोधनीपाठ- क्रमः । ३ अन्ते नैयायिकमतनिवेश एव खरसः सर्वन्याख्यासंमतश्च । प्र- 'यावदुक्तेषु यदुपपन्नं सर्वज्ञादि तेने।पपन्न इति मध्यमपदछोपी समासः । यावदुक्तेष्प्रपन्नः प्रामाणिको धर्मो यस्थिति बहुन्नीहिनी' इति । यावच्छन्दस्तच्छन्दनिरेपक्षः सक्तलार्थक इति युक्तम् । विष्रहो वित्तरे दृश्यः ।

स्तवकः]

#### न्यायकुसुमाञ्जलिः।

[3] तथाऽपि-

न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक्। उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता॥३॥

थुतो हि भगवान् वहुशः थुतिस्मृतीतिहासपुराणेष्विदानीं मन्तव्यो भवति ; 'थ्रोत-व्यो मन्तव्यो भवति ; 'थ्रोत-

'आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। तिथा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम् ॥' इति समृतेश्च।

[4] तदिह संक्षेपतः पञ्चतयी विप्रतिपत्तिः—अलौकिकस्य परलोकसाधनस्या-भावात् ; अन्यथाऽपि परलोकसाधनानुष्ठानसम्भवात् ; तदभावाऽऽवेदकप्रमाण-सद्भावात् ; सत्त्वेऽपि तस्याप्रमाणत्वात् ; तत्साधकप्रमाणाभावाचेति ॥

क्षणिकसन्तानरूपत्वसांवृतिकसत्यत्वादिना सर्ववेदितेति वौद्धाः, धर्माधर्मशरीरात्मकावरणराहित इति जैनाः, जपहोमादिरूपेणासनिवपयत्वेन विहितमन्त्वादिरूपे एवेति मीमांसकाः, प्रजापालकमहाराज-रूपेण वा आल्यादिप्विभमन्यमानप्रतिमादिरूपेण वा विलक्षणप्रभावशालिश्रीरामकृष्णादिरूपेण वा लोकव्यवहारसिद्ध इति लेकायतमतस्थाः, उत्तेषूपपन्नानि यावन्ति यस्य सं युक्तियुक्तसर्वेश-विशिष्ट इति नैयायिकाः— किं बहुना तत्त्वविचारप्रवृत्तवादिवृत्दाशयः र्णतेन — अतत्पराः कर्मा-जीवाः शिल्पिने।ऽपि विश्वकर्मेत्येवंरूपेण, यमुपासते; तिसान् ब्राह्मणत्वादिज्ञाति- श्रीवत्सादि-गोल-भागवादिगोलिपिगणकीतिन्रूपप्रवर्गः शाखापरपर्यायचरण-सत्सन्तानादिरूपकुल - धर्माधर्मादिवत् स्रिष्टिमारभ्य प्रसिद्धमहिमनि परमात्मानं विषये विचाराङ्गभूतसन्देह एव कृतः १ कृतस्तरां तदज्ञानम् १ अतः किं निरूपणायिति—

[3] तथाऽप्याचार्यमुखादर्थप्रहणक्ष्पश्रवणानन्तरकर्तव्या मनननाम्नी न्यायैः परीक्षणक्ष्पेयः मुपासना कियत इति न कश्चिद्दापः । उपासनं नामोत्कृष्टे निकृष्टेन पीत्या यद्याकियते तत्सर्वम् । 'श्रोतव्यो मन्तव्य' इति श्रुतिहं श्रुतिहमृतोतिहासपुराणभ्यो गुरुमुखाद्वहुशः श्रुतस्य भगवतो मननं विद्धाति । हमृतिहच प्रथमत आगमेन, पहचादनुमानेन ततः प्रीतिक्षपापन्न-ध्यानावृत्त्या एवं प्रकारत्रयेण सम्पादितप्रज्ञः साक्षात्कारापरपर्यायमुत्तमं योगं रूभत इति ब्रुवती मननस्य आवह्यकतां दर्शयति । मननं च हेतुभिरनुचिन्तनम् ; तदत्व कियत इति ॥

[4] तिंदेह संक्षेपतः पश्चतयी विप्रतिपात्तः । ननु पूर्व 'परमात्मा निरूप्यत' इति परेम्य-स्तद्यात्पादनं प्रतिज्ञातम् । अथ कत्यापि सन्देहामाबाद्यात्पादनं व्यथिमित्याक्षेपे शास्त्रविहितं मननं स्वयमनुष्ठीयत इति समाधानमुक्तम् । पुनश्च 'तत्र पश्चतयी विप्रतिपत्ति' रिति संशयो-पन्यासः क्रियते । एवं च प्रतिज्ञातत्यागः, पुनस्त्यक्तिरूपणस्त्रीकारः, अविद्यमानसन्देहोपन्यास-

4

श्चेति दोषा इति चन्न-व्युत्पादनं प्रतिज्ञातं न त्यक्तामिति न प्रथमदाषद्वयम् । न च संशयामावे न्यायप्रवृत्त्ययोगात् किमिति निरूपणारम्भः , कथं च तर्हि मननं कियत इति शङ्कग्रम-एवं तात्प-र्यात् । तत्तद्वादिनामीश्वरविषये कथञ्चिज्ज्ञानसद्भावात् सन्देही नास्त्येव । एवं अत्यादिमुखेन श्रुतः वात् स्वस्यापि सन्देहो नास्ति । एवमपि मननं भवितुमहीति । अत एव श्रोतव्यो मन्तव्य इति श्रुतार्थे मननमाझायते । न च सिद्धसाधनं दोषः ; परव्युत्पादनार्थन्यायप्रयोग एव तस्य दोषत्वात् । स्वयं सिषाधियषया च पुनः पुनः साधनसम्भवात् । अत एव 'मन्तन्यश्चोपपत्तिभि'-रित्यनुमितानुमानमाप सम्यते । सुनिश्चितस्याप्यर्थस्य युक्तिभिरजस्रमवधारणमासाक्षात्कारं पुंसः सहजो धर्मः । अतः श्रतमेव संप्रति मन्यते । एवमापं येऽन्य एवं श्रतमर्थं मन्तुं व्यवस्यन्ति परं तु नानागुल्मकण्टकाकीर्णे तकीरण्ये पदं निधातुं न पारयन्ति—तेषामुपकारायेयमस्मन्मननपद्ध-तिर्धन्यरूपेण निबद्धचते । इद्मेव प्राक् प्रतिज्ञातं निरूपणमापि । यत्तु कथं पश्चाद्विपतिपत्त्युपन्यास इति -- तत्रोच्यते - न हि विप्रतिपत्तिरित्यस्य संशयस्तज्जनकवाक्यमिति वाऽर्थः ; किं तु विरुद्धार्थ-प्रतिपादकवाक्यद्वयं विप्रतिपत्तिः । अतः साध्यको।दिविपरीतको ट्युलेखाद्विपतिपत्तित्वमक्षतम् । किं च 'विमुख्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामधीवधारणं निर्णय' इति सूत्र न्यायपवृत्त्यङ्गतयोक्तस्य संशयस्य सार्वत्रिकत्वं नाम्तीति , 'शास्त्र वादे च विमर्शवर्ज'मिति भाष्य एवोक्तम् । अतस्तत्त्वनिरूपणार्थे श्रन्थे संशयो नापेक्षितः । सुतरां च स्वक्रुतमनननिबन्धरूपेऽत्र । अतः श्रवणाधिगतानां मन्तन्य-कोटीनां वस्तुता यादशको।टीवरेगिधस्व तादशको ट्युलेखार्थोऽयं विप्रतिपत्तिशब्दप्रयोग इति । अत 'यद्याप-तथापी'त्यनेन वस्तुता निरूपणीयत्वमस्त्येवाति सृच्यते । तदेवम् — तत्तद्वा-दिनां प्रथक्ष्यगसन्दिहानत्वेऽपि यथाविश्वतार्थश्रवणानन्तरं सर्वमतदि्शनो मध्यस्यस्य विरुद्धनाना-प्रकारमहणेन सन्देही भवेदेव । मननानन्तरमप्यातत्त्वसाक्षास्कारं मालया संशयानुवृत्तिरिति पक्षस्यानुपगमेऽपि मनननिष्यत्तिपर्यन्तं तदनुवृत्तिरस्ती।ते युक्तम् । किंच तैस्तैरन्यथाऽन्यथा गृहीतत्वात् स्थितमापे धर्मिज्ञानं शुक्तिरजताहमर्थशरीरअमवन्न पुमर्थहेतुः । अतो अमोऽपि निरसः । अतो नैयायिकोक्तयावदुक्तीपपन्नत्वविवचनाय किमलापपन्नमिति न्यायैक्शोधनरूप मननं क्रियते । तेनोपपन्नप्रकारेष्वश्रद्धामलक्षालनं भवति । अतो निरूपणस्य कार्यस्वात् संशयविषयविषयितकोटिपरविषविषिचिविदेशः कामं युज्यत इति ॥

एवं निरूपणीयत्वात्परमात्मिन विप्रतिपत्तयोऽवान्तराविप्रतिपत्त्यविवक्षया पञ्च प्रदर्शनते ,

अध्यत्यक्षस्य परलोकप्ताधनस्यादृष्टाल्यस्यामावात् ; ईश्वरामावेऽपि नित्यनिद्धिवेदमूलकत्वाङ्गीकारेण
वा वेदस्य कपिलादिकात्वाङ्गीकोरण वा परलोकसावनयागायनुष्ठानप्रमवात् ; ईश्वरामावसाधक-

प्रमाणसद्भावात् : ईश्वरस्य सत्त्वेऽपि प्रमाणभूतत्वाभावात् ; ईश्वरसाधकप्रमाणाभावाचिति । कः पुनिरिह पञ्चम्यर्थः ? उच्यते । इमास्तावत् पञ्चम्यन्तप्रतिपाद्याः पञ्च विपरीतकोष्टयः । तत्प्रति-पादकवाक्यं च विप्रतिपात्तः । अर्थे बुध्या शब्दरचनिति विप्रतिपत्त्यात्मकशब्दप्रयोगं को।विज्ञानं कारणामिति कोदीनां विष्यविधया जनकतावच्छेदकत्वात्प्रयोजकत्वमस्ताति तदेव पञ्चम्यर्थे इति । यद्वा इह ईश्वरेऽस्तिन वेति विप्रतिपत्तिरुक्त छोकिकप्रधनाभावादिपञ्चहेत्ववीनत्वात् पञ्चतयी । तद्धीनत्वं च तत्साध्यनास्तित्वविष्यकत्वम् ।

इदमत्र बोध्यम् — अदृष्टाधिष्ठातृतया परलोकसाधनवे। धक्रवेदोपदेष्ट्रतया क्षित्यादिकार्यकर्तृत्वेन चेश्वरः सिषाधियार्थतः । तत्रालोकिकसाधनस्यवामावे सुनरां न तद्धिष्ठातृतयश्वरसिद्धिरीते चार्वाकपत्यवस्थानम् । अत्र प्रथमेऽवान्तरिवप्रतिविश्ववेचने तु वेदापदेष्ट्रत्वादिना
तत्साधनमपि निरस्तं भवति । तथा हि—पर एव लेको नास्ति , यस्य सावनमन्विष्यत इति यदि
ब्रूयात् तार्हि तद्घोधकस्य वेदस्य पामाण्यामावेन न तदुपदेष्ट्रन्याऽयं साधनीयः । यदि तु कार्यकारणभाव एव नास्ति , कुतः परलोकस्य साधनविच र इति शक्केत्र , तदा सामान्यतः कार्यकारणभावस्थवास्वीकारात् क्षित्यादिकर्तृनयेश्वरसाधनं दुष्करामिति । एवं सर्वथेश्वरनिराकरणं
चार्वाकचिकार्षितम् । तत्र च पथमविप्रतिपत्त्यन्तर्याता अवान्नरविप्रतिपत्तयः पश्च । कार्यकारणामावस्थानक्कोकारेण कार्यस्य कारणमापेश्वत्वामावात् , कचित्पापश्चित्वदिष्ठकारणावङ्गकत्वेऽपि
परलोक उत्स धनम्बीकारस्थानावङ्गकत्वात्, आवङ्गकत्वेऽपि यागदानोदेरव साधनस्वसम्भवेनास्मिमवेतादृष्टसङ्कावे प्रमाणाभावाचिति । आसां निरसन्नात् प्रथमविप्रतिपतिपितिरस्ता भवति ।

अथ मीमांसकस्य सांख्यादेश्च द्विनीया विप्रतिपत्तिः । तद्वान्तर्गवप्रतिपत्तयस्तु – ज्ञानानां खतः प्रामाण्याङ्गीकारेण वेदपामाण्यासिद्धये तज्ज्ञत्वयेवाऽऽप्तींकत्वस्यानेपिक्षितत्वात् , अन्यत्न सर्वत्र परतः प्रामाण्यासिद्धावापि वेदस्य नित्यत्वन तत्प्रामाण्यस्य परायत्तत्वायोगत् , तत्प्रामाण्यज्ञतेश्च महाजनपरिग्रहवलादेव सम्भवात् , वदानित्यत्वेऽपि अनादौ संसार प्रवाहाविच्छेरेन सर्वदा तिस्थितिस्थीकारेण तत्प्रणेतृतयश्चरासिद्धेरयोगात् , सृष्टिप्रलयावश्यकत्या प्रवाहनित्यत्वस्थाप्यसंम-वेऽपि कार्पलादिकारुणिकमहापिक्चतत्वेनेव प्रामाण्यसम्भवाचिति । अत्र अन्तिमा विप्रतिपत्तिः सांख्यादेः , अन्याः मीमांसकस्य । ततस्तृतीयस्त्वके — यथाऽग्निरनुष्णः प्रमेयत्वादित्यनुमानं प्रत्यक्षप्रमाणवाधितम् , एवमीश्चरसाधकानुमानमापि प्रत्यक्षप्रमाननेतेषमानेन शब्देनार्थापत्त्या ऽनुपलब्ध्या वा वाधितुं शक्यामिति — पुनर्मीमांसकस्य तृतीया विप्रतिपत्तिः । तत्न प्रत्यक्षादिन

### न्यायकुसुमाञ्जलिः।

[5] तत्र न १ प्रथमः कल्पः-यतः--२ सापेक्षत्वादनादित्वाद्वैचित्र्याद्विश्ववृत्तितः । प्रत्यात्मनियमाद्भुक्तेरस्ति हेतुरलौकिकः ॥ ४ ॥

1

प्रमाणभेदेन षडवान्तर्विप्रतिपत्तयः । ततश्चतुर्थी विप्रतिपत्तिः—एवं वाधितविषयकत्वाभावेन वेदकर्तृत्येश्वरानुमानेऽपि न वेदपामाण्यांसिद्धिः । आसप्रामाण्येन हि तद्यन्थपामाण्यमिष्यते ।
ईश्वरस्याप्रामाण्याच नेदं सम्भवतिति मीमांसकस्येव । तदवान्तर्विप्रतिपत्तपश्च—अज्ञातार्थश्राहकत्वरूपप्रमात्वस्थेश्वरज्ञाने दुवेचत्वात् , सर्वविषयकस्य तस्यास्मदीयश्रम्भविषयकत्वस्याप्यावश्यकत्वेन श्रमत्वस्यावर्जनीयत्वात् , तस्य प्रमात्वेऽपि नित्यत्वाङ्गीकारेण तत्कारकत्वरूपप्रमाणत्वस्य
परमात्मन्यसम्भवाचेति । एनित्ररसनानन्तरमीश्वरसाधकत्वेनाभिमतानां हेतूनां कार्यायोजनेत्यादोनामेकैकस्यापि हेत्वाभावत्वरङ्गाद्धपावान्तर्विप्रतिपत्तिवहुला तत्साधकप्रमाणाभावरूपा सर्वानीश्वरवादिकृता पश्चमी विप्रतिपत्तिः पश्चमन स्तवकन परास्यत इति प्रन्थसारः ।

[5] आसु च पश्चसु महाविप्रतिपत्तिषु न प्रथमः करुपः , यस्मोद्तान्त्रेषध्यमछौकिकं साघनं सापक्षत्वादिभिः प्रमाणैर्गम्यमस्ति । तथा चाछौकिकं परछोकसाधनं नास्तािति प्रथम-विप्रतिपत्तिवाक्यमप्रमाणं प्रामाणिकार्थानेषेघस्वपत्वादित्युक्तं भवति ।

सापेक्षत्वादित्यादि - अयमथे: - सर्वस्य निर्हेतुकत्वाद दृष्टक्ष्यहेतु विशेषे। ऽपि निर्ति न युक्तम - सहेतुकत्वात् निर्हेतुकत्वक्ष्यहेतारसिद्धत्वात् । कार्यं सापेक्षं कादाचित्कत्वादिति सहेतुकत्व-क्ष्यसापेक्षत्वसिद्धः । न च कादाचित्कस्य सर्वस्यापि पूर्वपूर्वकारणस्य सापेक्षत्वस्वीकारेऽनवस्था स्यादित्येकं कादाचित्कमप्यकारणकं स्वीकार्यम् ; एवं च तद्दृष्टान्तेन सर्वत्वाकारणकत्वं साध्य-मिति वाच्यम् - कुत्राप्यकारणकत्वास्वीकारात् । अनवस्थायाश्चात्र वीजाङ्करवदनादित्वनादेष-त्वात् । न चवमाप दृष्टकमात्वकारणकत्वान्त्वान्तादृष्टमावङ्यकामिति वाच्यम् - कार्यं विचित्रकारणकं विचित्रत्वादित एककारणपक्षनिरासात् । न च तावता घटपटादौ दण्डवमादिनानाकारणसिद्धा-

१ प्र- 'न प्रथमः पक्षः, कल्पो यतः कल्पनाऽसः एयातिस्तद्विषयः । कार्यकारणभावानभ्युपगमे ....वचनप्रयोगानुपपत्तेः ....व्याघात एवेत्यर्थः । तथापि साधकं विना न तिसद्धिरिति चतलाह— 'सापेक्षत्वा' दिति । इदं च क्किष्टं व्याख्यानं मकरन्दे विमृष्टम् ।

२ प्र- 'सापेक्षत्वात् कादाचिःकःवादिःयर्थः' इति । वेः-'विवादाध्यासितं हेतुमत् सापेक्षःवात् सापेक्षःवं च कादाचिःकःवात्' इति । मूले, 'तदा हि....न तु कदाचित् स्या' दिति , 'नियम-स्यैवापेक्षार्थेत्वात्तस्यैव च कारणाःमःवा'दिति च दर्शनात् सापेक्षःवं सहेतुकःविमिति प्रतीयते ।

स्तवकः]

#### कुसुमाञ्जलिविस्तरसहितः।

0

[6] न ह्ययं संसारः १ अनेक (नैक)विध (विधा) दु स्वमया निरोपक्षा भवितुमहीत । तदा हि—स्यादेव, न स्यादेव वा—न तु कदाचित् स्यात् ॥ अकस्मादेव भवतीति चेन्न— हेतुभूतिनिषधा न स्वानुपास्यविधिन च । स्वभाववर्णना नैवमवधेर्नियतत्वतः ॥ ५ ॥

[7] हेतुनिषेचे भवनस्थानपेक्षत्वेन २ सर्वदा भवनम्, अविशेषात् । भवनप्रतिषेचे, प्रागिव पश्चादण्यभवनम् , अविशेषात् । उत्पत्तेः पूर्व स्वयमसतः स्वात्पत्तावप्रभृत्वेन

विष परलोकसाधनं न सिद्ध्यतीति वाच्यम् -विश्वमहाजनप्रवृत्तिस्कला प्रक्षावस्पवृत्तिः वादिनि तिसिद्धेः । न चैत्रमपि यागादेरेव साधनस्वादन्यथासिद्धिरितं राङ्ग्यम् — आशुविनाश्चिनस्तस्य फलजने व्यापारपिक्षायां सुखदुः सानुमवरूषे भोगः प्रत्यास्मिनयतगुणाधीनः प्रत्यास्मिनयत-स्वादित्यनुमानेन तिसिद्धेः । एतेन कथमसौ व्यापारा भोग्यनिष्ठ एव न भवतीति शङ्काऽपि निरस्ता, उक्तानुमानविरोधात् । अतोऽहष्टप्रमस्ताति ॥ अथ सर्वमिदं विस्तरणोवपादयामः ।

[6] अयं हि संसारा देशकालद्शामेद्दमित्रवहुविधदुःखप्रचुर्त्वात्र निरंपेक्ष एव भवितुमर्हात । निरंपेक्षत्वे हि कादाचिको न भरेत । किं तु सत्त्वपंक्ष अकाशादिवत् सर्वदेव स्यात् ;
असत्त्वपंक्ष शशिविषाणवत् कदाऽपि न स्य त् ; न पुनारित्थ कदाचिदवर्तमानः कदाचिद्वर्तमानश्च
स्यात् । एवं चापळभ्यमानत्वादु खनयस्य शशिविषाणतुल्यत्वायोगात् सदातनत्वप्रसक्तौ जनः
पूर्व पश्चाच्च सदैकरूपदुःखस्त्यात् । अतः कादाचित्कत्वात्सहेतुकः संसार इति । अथ सर्वोऽयमकसादेव भवतीति व्रम इति चेन्न-विकल्पासहत्वात् । तथा हि—हेतुभूतीत्यादि—अयं भावः—
अकसाद्भवतोत्यस्य काऽर्थः ? किं, न कस्माच्चिद्ववतीति जायमानस्यास्य हेतुनिपेधः क्रियते ?
किं वा कसमञ्चित्र भवतीति उःपित्तिषेधः ; यद्वा अकसमत् किश्चिद्विन्नात् स्वतरव्यक्तिमिन्नात्
स्वसाद्भवतीति स्वजन्यत्वं स्वस्य विधीयते ; आहा अकसमाकिव्चित्तपदार्थमिन्नात् अपदार्थादलोकादुपाख्यातुमशक्याच्छशविषाणाद्भवतोति असज्जन्यत्वं विधीयते ; अथवा अकस्माच्छव्दस्य
स्वभावे रूदिमूरीकृत्य स्वभावात् भवतीति वर्ण्यते । इमे पञ्चापि पक्षाः न भवन्ति, कार्याणां
नियताविधकत्वस्य।वर्यकत्वादिति ।

[7] तथा हि — प्रथमे हेते। निषेधपक्षे कार्यसत्तायाः किञ्चिदपेक्षत्वामावेन गगनादिवत् सर्वेदा सत्त्वप्रसङ्गः, प्रागसत्त्वसाधकामावात् । द्वितीये मूतेरुत्पत्तिष्धपक्षे प्रागिव पश्चाद्य-

१ वो- 'नैकविधः सर्वकारुं न एकरूपःकादाचित्क इति यावत् । अनेकविध इति पाठे वक्ष्यमाणहेतुवैचिन्योपयुक्ततया कार्यवैचिन्यमुक्तम्' इति । २ क. अनपेक्षत्वे ।

खसादिति पक्षानुपपत्तेः। पौर्वापर्य १ नियमश्च कार्यकारणभावः। न चैकं पूर्वमपरं च, तत्त्वस्य भेदाधिष्ठानत्वात्। अनुपाख्यस्य हेतुत्वे प्रागपि सन्वप्रसक्तौ पुनः सदातनत्वापत्तेः।

[8] स्यादेतत्—न अकसादिति कारणनिषेधमात्रं वा भवनप्रतिषेधां वा स्वात्महेतुकत्वं वा निरुपाल्पहेतुकत्वं वार्राभाधित्सितम् । अपि त्वनपेक्ष एव कश्चिन्नियतदेश२ स्वभाववान्नियतकालस्वभाव इति ब्रूमः— ३ न, निर्विधित्वे अनियताविधिकत्वे वा

सत्त्रमेव वन्तुनः स्यात्, सद्भावनियामकाभावात्। तथा स्वस्माद्भवतीति तृतीयः पक्षोऽप्यनुपपन्नः; स्वोत्पत्तेः पूर्वं स्वयमवर्तमानस्य स्वोत्पादनसामध्यीभावात्। न च खमेव सं प्रति कारणम्। कार्यकःरणभावो हि नाम पौर्वापर्यनियमः। न चैकस्य वस्तुनः पूर्वत्वमपरत्वं च भवितुमहीते , स्वपूर्वत्वसापरत्वस्य पौर्वापर्यस्य विभिन्नव्यक्तिनिष्ठत्वात्। अनुपाख्याद्भवतीति चतुर्थपक्षे चेदानी- मिव प्रागपि तस्मादेवानुपाख्यादुर्पात्तरापाद्यत इति पुनर्राप सदा सद्भावप्रसङ्ग एव।

[8] ननु — अस्तुतावंद पु चतुर्विष पक्षेषु दोषः । नैते पक्षा अस्मद्विवाक्षिताः । किं तु निरमेक्षमेव वस्तु नियनकालस्वनावकं भवतीति स्वभावतो भवनस्त्रपं पञ्चमं पक्षमेव वयं ह्यमः । न चैतरपक्ष कादाचित्कत्वानुपर्वतिः । यथा तदेव कार्य घटादिकं दण्डचक्रकपाला। यनेककारण-जन्मत्वेनाभिमतमापे तेषु मध्ये कपालादिस्वपंदशमात्रवितं भवति , न दण्डादिवितं । तत्र हि स्वभाव एव नियामकः । तद्वत्कादाचित्कत्वे किश्चित्कालसम्बन्धेऽपि स्वभाव एव नियामकोऽस्तु — इति चत् — नैवम् । नियतदेशस्वमापं हि वस्तुना न निष्कारणं भवितुमे ति । किं तार्हि — अनुभवकल् कपालस्य स्वासम् घटात्पाद नसामध्यम दण्डचकादेश्च कपाले घटात्पाद नसामध्यमिति कल्प्यते । अतः कारणवलादेव तार्दिनि, दृष्टान्तस्तावदिसद्धः । प्रकृते च यदि नियताविधित्वं न स्वीक्रियते, न स्योदव काद्याचित्कत्वम् । किं भवता अवधिरव न स्वीक्रियते । किं वा तत्स्वीकारऽपि अस्य कार्यस्यायमविधारिति अवधिनियमा न स्वीक्रियते । प्रथमे सर्वदा भवनं स्योदेव । द्वितीयेऽप्यतियताविधिकतया सर्वमिषि पूर्वपूर्वमवद्यीभवतीति सदातनत्वपसङ्ग एव । न च सदातनत्वऽपि न कादाचित्कत्वया सर्वमिषि पूर्वपूर्वमवद्यीभवतीति सदातनत्वपसङ्ग एव । न च सदातनत्वऽपि न कादाचित्कत्वया सर्वमिष

१ वी. ''चो हत्वर्थः ? यसात् पौर्वापर्यनियमः कार्यकारणभावः, तसादिति अथवेतश्च न खसा-दुत्पाचिरित्याह पौर्वापर्येति ।'' २ अयं कः रीत्या पाठः । 'नियतदेशवत्' पा० ।

३ बे।- "अत्राप्यवधार्नियतस्वत इत्येतदेवोत्तरयात 'न निरवाधित्व' इति । प्रकाशिऽपि 'पारेहराति न निरवाधित्व' इति पाठा युक्तः ; नञाऽभावे मूले पञ्चम्यन्तस्यालग्नस्वात्''।

कादाचित्कत्वव्याघातात् । न ह्युत्तरकालसिद्धित्वमात्रं कादाचित्कत्वम् : किं तु प्राग-सत्त्वे सित । सावधित्वे तु स एव प्राच्यो हेतुरित्युच्यते ।

- [9] अस्तु प्रागभाव एवावधिरिति चेन्न , अन्येपार्माप तत्काळे सस्वात् अन्यथा तस्यैव निरूपणानुपपत्तेः । तथा च न तदेकावधित्वमविशेपात् । इतरनिरपेक्षस्य प्राग-भावस्यावधित्वे प्रागपि तद्वधेः १ कार्यस्य सस्वप्रसङ्गात् ।
- [10] सन्तु ये केचिद्वधयः , न तु तेऽपेक्ष्यन्त इति स्वभावार्थ इति चेन् 'नापेक्ष्य-न्त' इति कोऽर्थः ? किं न नियनाः , आहोस्त्रिक्षिता अप्यनुपकारकाः ? प्रथमे धूमो

दिति वाच्यम् — तावन्मालस्य तद्र्थतं आकाशादावांप कादाचित्कत्वव्यवहारापतः । अतः प्राग-सत्त्वे सति कालसम्बन्धित्वं कादाचित्कत्वम् । नियताविधकत्वास्वीकारं च प्रागसत्त्वं दुरुपपादम् । ततस्तरस्वीकारं च लाकं एकैककार्यस्याप्यविधः पूर्वं उत्तरश्चिति द्विविध इति तलायमविधः पूर्व इत्ययमेव हेतुश्वदार्थ इति सिद्धं सकारणकत्वम् ।

- [9] नन्वस्तु सकारणकरवम्। अथापि प्रागमावमात्रं कारणम् ; न तु दण्डचकादिभाव-पदार्थोऽपीति चन्न-वितिगमकाभावात् । घटारपत्तिपाकाले तस्येव दण्डादीनामापि सत्त्वात् । दण्डाद्यसत्त्रं च घटपागमावस्येव दुर्निद्धपरवात् । कारणकलापदर्शने ह्यत्र घटो भविष्यतीति प्रागमावे गृह्यते । पुत्रञ्च प्रथमगृहीतानां दण्ड दीनां कारणस्वमत्याज्यम् । अता न प्रागमावमात्राविधिकरवम् । न चावद्यं प्रागमावस्य कारणस्वमेषितव्यम् ; अन्यथा घटवति घटान्तरोत्पत्त्यापतेः । अता गौरवान्न तेषां कारणस्वमिति वाच्यम्-प्रागमावमात्रस्य कारणस्व तस्यानादिर्वन दण्डादिसमवधानास्प्रागपि तस्मादेव प्रागमावस्त्रपादवधेः कार्यसत्त्वप्रसङ्गत् ।
- [10] नन्वन्येऽपि भावा अवधितेन स्वीक्रियन्ताम् । अथापि कार्यस्य तदविधकत्वमात्रं स्वीक्रियते , ज तु तदपेक्षत्वम् । तथा च स्वभावते भवतीत्यस्य तदनपेक्षं भवतीत्यवार्थ इति चेत्-किमिदं तेषामनपेक्ष्यमाणत्वम् ! किं कार्यनियतपूर्ववर्तित्वाभाववत्त्वम् किं वा कार्यानुपकारकत्वम् । नाद्यः , दहनस्येव गईभस्यापि धूमं प्रत्यवधित्वेन व्यवहारापतेः नियतपूर्ववर्तिभिन्नस्याप्यविभिन्ने गर्दभे तद्वारकाभावात् । नान्त्यः , इष्टत्वात् । न द्यपकारः कश्चिद्भवतीति वयं ब्रमः ; किं तु नियतत्वमेवापेक्ष्यमाणत्वं तदेव च कारणत्विमित्येव । इदं चद्भवद्भिरुच्यते, न कश्चिद्रावयोभेदि इति ।

१ बो- 'तदवधः प्रागमावैकावाधिकस्य कार्यस्य, तस्मादवधेर्वा' इति । अनेन कार्यसत्त्वेति समासं विना कार्यस्येति व्यस्य पाठः सिद्धः ।

दहनवत् गर्दभमण्यवधीकुर्यात्, नियामकाभावात् । द्वितीये तु किमुपकारान्तरेण, निय-मस्यैवापेक्षार्थत्वात् , तस्यैव च कारणात्मत्वात् , ईदशस्य च स्वभाववादस्येष्टत्वात् ।

[11] 'नित्यस्वभावनियमवदेतत् । न ह्याकाशस्य तत्त्वमाकस्मिकमिति सर्वस्य किं न स्यादिति वक्तुमुचितम्' इति चेन्न , सर्वस्य भवतः स्वभावत्वानुपपत्तः । न ह्येक-मनेकस्वभावं (वो) १ नाम, व्याघातात् । नन्वेविमहापि सर्वदा भवतः कादाचित्कत्व-स्वभावव्याघात इति तुल्यः परिहारः-न तुल्यः—निरवधित्वे अनियताविधत्वे वा का-दाचित्कत्वव्याघातात् नियताविधत्वे हेतुवादाभ्युपगमात् ॥

[11] अथ नैव किञ्चित् कारणं स्वीकुर्मः । कारणानपेक्षत्वेऽपि कादाचित्कत्वं न भज्यते स्वमावस्वपत्वात् नित्यस्वमावविदाते ब्रगः । यथा हि नित्यस्थाकाशस्याकाशत्वं कारणनिरपेक्षत्वा-दाकसिकमेशसदप्यात्मीन न भवति : आत्मत्वं वाऽऽकाशे । तत् कस्य हेतोः । तस्य तस्य तत्त्वभावत्त्वात् । न हि पूर्व घटादीनां कपालादिमात्ते सद्भावे कारणसामर्थ्यस्य नियामक-त्ववदत्र कस्यचित्रियामकत्वकथनं सम्भवति , आकाशत्वोदीनित्यत्वेन कारणानपेक्षणात् । अतः स तस्य स्वमाव इत्येशोत्तरम् । तद्वद्धटादीनां कादाचित्कत्वं स्वभाव इति चेद्च्यते । सत्यमिदं, यद्दष्टान्ते कथ्यते । अन्यथाऽऽत्मादेरप्याकाशत्वं चेद्भवेत् तस्य स्वभावत्वमेव न स्यात् । स्वामाधारणो हि भावो धर्मः स्वभाव इत्युच्यते । न ह्येकं वस्त्वनेकतत्तरप्रतिनियतधर्मविशिष्टं भवात । न धिकमेकस्वभावात्मकमनेकेषां स्वमावा भवति । प्रतिनियतत्वे एकलासमावेशात समाविष्टतं प्रतिनियमाभावात् । अते दृष्टान्ते स्थितिरेवनेव । अथापि दार्षान्तिके नेष्टसिद्धिः । ननु प्रतिनियतस्याकाशस्यस्य स्मन्यङ्गोकोर यथा प्रतिनियतस्यभङ्गः , तथा कादा चिस्कस्य सदातनस्वे कादाचित्कत्वमङ्ग इति भवदाशङ्कः परिहारस्तुलय इति चेन्न —अतुल्यत्वात् । मिथो विरुद्धयोरेकत्रा-क्रीकारायोगत् । तथा हि निरपेक्षत्वं ब्रवता निरवधित्वमिष्यते न व। । आद्ये निरवधित्वम-विषराहित्यं पूर्वोत्तरकालवृत्त्यमावापतियोगित्वरूपम ; कादाचित्कत्वं च पूर्वकालिकामावप्रतियोगि-त्विमित्युभवं मिथो विरुद्धम् । अन्त्वेषीदं साविधित्वमनियताविधत्वरूपं नियताविधत्वरूपं वा । आधे आन्यतावधिःवं नाम ।नैयतावधिःवेनासाद्भिमतकपालादितःतःकार्णासमवधानकालाव्यव-हितकालस्यत्वम् । तदापं प्रागसत्त्वरूपकादाचित्कत्विवरेशिव । अन्त्ये तु ।नैयताविधित्वेऽसा-न्मतस्वीकार एव । अते न कार्यकारणभावासिद्धिरिति ॥

१ बी- "न ह्यकमनेकस्वभावी नाम' इति संप्रदायवता पाठः" इति ।

- [12] स्यादेतत्-उत्तरस्य पूर्वः, पूर्वस्योत्तरो मध्यमस्योभयमविध्यस्तु ; दर्शनस्य दुरः पह्नवत्वात् । त्वयाऽप्येतदभ्युपगन्तव्यम् । न हि भाववदभावेऽप्युभयाविधत्वमस्ति । तद्वस्रावेष्वप्यनुपलभ्यमानैकैककोटिषु स्यात्—न स्यात् , अनादित्यात् ।
  - [13] प्रवाहो नादिमानेष न विजात्येकशाक्तिमान् । तस्वे यत्नवता भाव्यमन्वयव्यतिरेकयोः ॥ ६॥
- [14] प्रागभावो ह्यस्तरकालावधिरनादिः ; एवं भावोऽपि घटादिः स्यात् । अनुपल-भ्यमानप्राक्कोटिकघटादिविषयं नेदमनिष्टमिति चेन्न – तावन्मात्रावधिस्वभावन्वे तदहर्वत पूर्वेद्युरपि तमवधीकृत्य तदुत्तरस्य सत्त्वपसङ्गात् ; अपेक्षणीयान्तराभावात्। एवं पूर्व-
- [12] नन्दस्तु सापेक्षस्वम्; अथापि नेदं सर्वत्र । यत्तावत् उत्तरस्वेनेवोपलभ्यते, न तु किश्चित्पूर्वस्वेन , तस्य भावस्योत्तरोऽविधिनं स्वीकार्यः । तथा पूर्वस्वेनेवापल्य्वस्य किञ्चस्प्रस्युत्तरस्वेनानुपल्य्वस्य न पूर्वाविधिरेष्ट्यः । मध्यवार्तस्वेनोपलभ्यमानस्य तु कानमुभयोऽप्यविधरस्तु, नियताविधस्वेनोपल्य्वस्यापलापायोगात् । कादाचित्कस्वस्वभावव्याघातवर्णनेन च भवद्भिरुपलम्भानुसारावश्यकस्वस्योपपादितस्वात् । न चैकमालाविधकस्य कुल्लापि नेष्टामिति वाच्यम् प्रागमिते ह्युत्तराविधमालम् ; प्रध्वसे च पूर्वाविधमालम् । अताऽभाव इव भावेऽपि , यल नैकीविध-रुपलभ्यते , तल्ल स मास्तु । यद्यनुपलम्भेऽपि पूर्वोविधः कर्ष्यते । सर्वस्यापि पूर्वपूर्वस्य पूर्वपूर्वविधिकरूपनादनवस्था स्थात् इति चेल्ल, अनादिस्वादनवस्थाया अदोषस्वात् । अन्यथा कार्यानिदिखप्रसङ्कात् । तथा हि—
- [13] एव कार्यप्रवाह आदिमान् न ; किं तु वीजाङ्करवदनादिः । नन्ववमप्येकजातीयस्य कार्यस्येकजातीयमेव कारणं मवतीति न नियमः , तृणारणिमणिभ्योऽग्निदर्शनादिति चेत् —नैक-जातीयप्रवाहः विज्ञातिमान् विभिन्नजातिककारणवान् भवति । ननु तेषां विरुक्षणानामप्येकशिक्त-मत्त्वेन कारणत्वमस्त्विते चेत्—नायं प्रवाह एकशक्तिककारणवानिष भवति । यहा नायं प्रवाहो विज्ञातिकवस्तुनिष्ठैकशक्त्यधीन इत्येक एव द्वितीयपादार्थः । तार्हि किं त्वेष्टमिति चेत्—तृणारणि-माणिस्यलेऽप्यन्वयव्यतिरेकयोस्तत्त्वे याधारम्यविषये प्रयत्नवता पुरुषेण भाव्यम् । अव-धानेन तृणादिकारणभेदेन कार्येऽभावापे विरुक्षणजातिमववुद्ध्य तत्तदविद्यन्तं प्रति तत्तत्कारण-मित्यन्वयव्यतिरेकाविधगन्तव्याविति ।
- [14] न तावदभावदृष्टान्तेन भावेऽपि पूर्वाविधराहित्यं युक्तम् । तथा सति प्रागभावस्थेव तस्याप्यनादित्वप्रसङ्गात् । अथ तत्र भावे घटादावनादित्विमष्टामिति चेन्न—तस्योत्तराविधमात्रवन्ते

पूर्वमिष । भावे, तदेव सदातनत्वम् । तद्वरेवानेन भवितव्यमिति अस्य स्वभाव इति चेन्न-तस्याप्यद्वः पूर्वन्यायेन पूर्वमिष सन्वप्रसङ्गात् । तस्मात्तस्यापि तत्पूर्वकत्वे, एवं तत्पूर्वस्यापीत्यनादित्वमेव ज्यायः । न त्वपूर्वानुत्पदि कस्यविदपूर्वस्य सम्भव इति ।

[15] तथाऽपि व्यक्तयपेक्षया नियमोऽस्तु, न जात्यपेक्षयेति चेन्न, नियतजातीय-स्वभावताव्याघातात् । १ यदि हि यतःकुतश्चिद्भवन्नेव तजातीयस्वभावस्स्रात्, सर्वस्य सर्वजातीयत्वमेकजातीयत्वं वा स्यात् । एवं (यदि) तज्जातीयेन यतःकुतश्चिद्भवितव्य-मिति अस्य स्वभावः, तदाऽपि सर्वसात्सर्वजातीयमेकजातीयं वा स्यात्।

तसिन्नहिनीव पूर्विदिनेऽ पे तरसत्त्वप्रमङ्गिन तदविधकरिनाङ्गीकृतस्य तरकार्यस्यापि कस्यिनित्तसिन्नहनीव पूर्वेद्यरापि तमेव घटमवशीकृत्य सत्त्वप्रसङ्गात् । यद्धि तरकार्ये प्रत्यविधिन्तेन स्वीकृतं,
तत पूर्वेद्यरप्यति ; यत्त्वकारणम् , तत्तावन्नापेक्ष्यामिति । एवमेव तर्त्पूर्वपूर्विदिनेष्वप्यनादितया तस्य स्थिनेस्तरकार्यस्यापि तदा सत्त्वप्रसङ्गः । इष्टापत्तौ च पूर्वोक्तं सदातन्त्वं पुनरापद्यते ।
ननु घटादेरविधरनादित्वेऽपि, असिन्नेवाहन्यनेन मान्योमिति तरकार्यस्य स्वमाव इति चेन्न—अहो।
ऽप्युपाधिविशेषाविच्छन्नकालस्वपत्त्वात् उपाधिश्चानुपलभ्यमानानविधिककार्यन्यायेन पूर्वेद्यः सत्त्वप्रसक्तौ
तस्य दिनस्यापि प्राक्कालसत्त्वापादनसम्भवात् । तथा चेदं कार्यमापे पूर्वं स्यादेवेति । नन्ववं
सदातनत्वप्रसङ्गपिहाराय पूर्वविधरप्यवध्यङ्गकोर्गरेऽनवस्या स्यात् । अतोऽवध्यस्वीकारेण कादाविकर्वमङ्गपरिहारोऽन्वेपणीय इति चेन्न—पवाहानादित्ववर्णनस्यव ज्यायस्त्वात् । अनवस्थायाः
ईद्दर्शविषयेऽदे।षत्वात् । अनुपलभ्यमानप्राक्कोटिकस्य घटादेराप अपूर्वस्य प्रागास्थितस्य सतः
पश्चात् सामग्रीवलात्त्वाद इत्यस्यामावे तत्कार्यस्याप्यपूर्वस्य पूर्वमस्थितस्यव पश्चादुत्पितिर्दश्यमाना
न घटेतः ; अवधिसदातनत्वेन कार्यसदातनत्वस्यवापत्तेः । अतः सर्वमापि कार्यं सपूर्वावधिकामिति ।

[15] नन्वयं कार्यकारणमावी घटजातीयं प्रति कपालजातीयं कारणभिति जात्यपेक्षया तावल भवति , विजातीयभ्यस्तृणारणिमणिभ्योऽग्निजातीयस्यैवेत्वत्या व्यभिचारात् । अत-स्तद्यक्तिं प्रति तद्यक्तिः कारणाभिति दर्शनानुरोधाद्यक्तचपेक्षयेव नियमः कल्प्यः । न चैतेन किञ्चिदिष्टसिद्धिः ; कार्यार्थिनः कारणे प्रवृत्तेवी कार्यात्कारणानुमानोदेवी प्रसक्त्यमावात् । अतो व्यथमिदं नियमकल्पनमिति चेल्र विभिन्नजातीयाद्प्येकजातीयकार्योत्पादोपगमे कपाला-

१ यदोत्यादिवाक्ये यत कुर्तश्चिद्भवन्तमुद्दिश्य तज्जातीयस्वभावत्वं विधीयते । एविमित्या-दिवाक्ये तज्जातीयमुद्दिश्य यतःकृतश्चिद्भवनं विधीयते इति व्याख्यानान्तरं वोधन्याम् ।

[16] कथं तहिं तृणाराणिमाणिभ्यो भवन्नाशुशुक्षणिरेकजातीयः ? १ एकशिकमस्वा-दिति चेन्न ; यदि हि विजातीये व्वव्येकजातीय २ कार्यकरणशक्तिः समयेयात्, न कार्या-त्कारणविशेषः काष्यनुमीयेत ; कारणव्यावृस्या च न तज्जातीयस्येव कार्यस्य व्यावृत्ति-रवसीयेत । तद्भावेऽपि तज्जातीयशक्तिमतोऽन्यस्माद्गि तदुत्पत्तिसम्भवात् । याव-दर्शनं व्यवस्था भविष्यतीति चेन्न , निमित्तस्यादर्शनात् , दण्य चानिमित्तत्वात् ॥ एतेन ३ स्क्ष्मजातीया (स्क्ष्मादेकजातीयत्वा)दिति निरस्तम् , अवहेरपि तत्सौक्षम्यात् धूमोत्पत्त्यापत्तेः।

जाती घट एवं भवतीति कार्यजातिस्वभावानिद्धिपसङ्गात्। यदि तज्जातीयं कार्यं यादशतादशकारणादुः एक्तमिष तज्जातीयभेव भवतीति कार्यस्य स्वभावः, तदा घटजातीयस्य पटजातीयकार-णात्तन्त्वादितीऽण्युत्पत्तिसम्भवात् पटेऽपि घटजातीयता स्यादिति सर्वसिन्कार्यं सर्वा जात्रयः स्यः। अथ तासां सर्वासामापे जातीनां समनियतः वप्राप्त्या घटत्वकरुशत्वादिवत् भिन्नत्वे प्रमाणाभाव इति चिन्त्यते, तार्द्धं सर्वेत्रकेत्र जातिः स्यात् । एवं यदि तज्जातीयेन यतः कृतिश्चिद्धवितव्यम्। अभवनेऽस्य खातन्त्रयं नास्ति । यत्किमप्यस्तु कारणम्, तत् तज्जातीयमुत्पाद्यस्यवेति कारणस्य खमाव इत्युच्यते—तदाऽपि सर्वस्माद्पि कारणात् सर्वकार्यापत्तिरिति पूर्ववत् सर्व सर्वजातीयमेक-जातीयं वा स्यादेव । अतो न विभिन्नजातीयादेकजातीयात्तिराति एति प्

[16] अथ ताई तृणारणिमणिभ्यः कथनेकजातीय उत्पद्यते ?

ननु मीमांसकसम्मतं त्रयाणामप्येकानुगतशक्तिमत्त्वेन कारणत्वं स्वीक्रियत इति न व्यमि-चार इति चेल-विज्ञाशयेष्वप्येकजातीयोत्पादनशक्तिस्वीकारे, लोके कार्यवलात्कारणावशेषानुमा-नस्य तादृशकारणामावेन तज्जातीयकार्यामावावधारणस्य च कुलाप्यसम्भवप्रसङ्गात् । शक्तेरन्यलापि संमावितत्वेनोक्तकारणामावेऽपि कार्योत्पत्तिसम्भवात्। न च यद्धर्मावच्छिलसत्त्व एव कार्य दृश्यते, तद्धर्मावच्छिल एव शक्तिः, नान्येत्रति व्यवस्थिति नान्यतः कार्योत्पत्तिरिति वाच्यम् यद्धर्मपदेन शक्तिं गृहीत्वा 'शक्त्यवच्छिले सित कार्य दृश्यत' इत्यस्य दुवचत्वात्; शक्तीर्नित्तस्यादर्शनात्।

१ बो- एकशक्तित्वात् । २ क. ख. कारण. ३ कथमेकजातीय इति प्रश्ने, पूर्व 'एक-शक्तिमत्त्वा' दित्युत्तरवदलापि सुक्ष्मजातिमत्त्वादित्येबोत्तरं शुद्धम् । न पुनर्धार्मपर्यन्तवाचि 'सुक्ष्मजातीया'दिति पदप्रयोगशैली रम्या । कै 'सुक्ष्मादेकजातीया'दिति पाठान्तरं लक्ष्यते । बोधन्यां-'सुक्ष्मात्' इति प्रतीको धृतः । प्रकाशस्त्रारस्यादिष धर्ममात्रवाचिपदं युक्तम् । एक-जातीय तु सौक्ष्म्यं वाधितम् । अत उपरि नीर्दिष्टस्ततो रम्यतरो वा पाठा भाव्यः ।

[17] कार्यजातिभेदाभेदयोः समवायिभेदाभेदावेव तन्त्रम् , न निमित्तासमवायिनी इति चेन्न, तयोरकारणत्वप्रसङ्गात् । न हि सति भावमात्नं तत् ; किं तु सत्येव भावः। न च जातिनियमे समवायिकारणमात्नं निवन्धनम् , अपि तु सामग्री । अन्यथा द्रव्य-

'तृणःवाविद्यक्षेत्र सत्येव कार्योत्पति'रित्यस्थापि दुर्भणत्वात् ; तृणःवरहितान्मणरपि कार्यदर्शनेन तृण-त्वारेसनवच्छेदकरवात् ॥ एतेन एकशक्तिमत्त्वपक्षे कार्यात्कारणिवशेषस्य कारणव्यावृत्त्या कार्यव्या-वृत्तेश्चावधारणासम्भवप्रसङ्करूपेण हेतुनैव , 'तृणादिष्वेकातीन्द्रियानुगतजातिसत्त्वाचेभ्याऽमिरेक-जातीय' इति पक्षोऽपि निरस्तः । अयं हि जातिवादिनामाशयः –शक्तिस्वावछोके प्रतिवन्धकविनाश्या आश्रयनाशनःश्या प्रातव्यक्तिमिन्ना चानन्तेव भवति । अतस्तत्या एकत्वमेकजातीयत्वरूपमेव पर्य-वस्याते । एवं चानन्तशक्ति-तद्भनजातिविशेषकरमन्येश्वया तृणादिष्वेव शक्तिस्थाने नित्येकजाति-कर्णनं युक्तम् । अर्तान्द्रियत्वाच शक्तेरिव तस्या आपि न प्रत्यक्षमिति । एवमतन्मते लाधव-सत्तेऽ पे अर्तान्द्रियत्वा तृणादिष्वेव सत्त्वे मानाभावेनान्यते।ऽपि तज्जातिमतोऽग्न्युत्पिप्रसङ्कोनोत्ते दोवस्तद्वस्थः । तथा च दृष्टकारणतावच्छेदकत्वागाविशेषेणामित्वस्यापि धूमजनकत्ववच्छेदक-त्वमस्यिक्तस्यामिगतातीन्द्रियज्ञातेर्जनकतावच्छेदकत्वसम्भावनयाऽमिभिन्नादपि तज्जातिमतो धृमो-त्यत्वापितिरिति।

[17] न च तृगादिष्येकजात्यनङ्गाकारेऽपि न देषः, तेषामित्तं प्रांते निमित्तवात् । समवायिकारणगतेवात्यसाजात्ये एव न कार्यवेजात्यसाजात्यप्रयोजक, न निमित्तासमवायिकारणगते इति वाच्यम् । एवं सित तत्तर्जन्यव्यक्तिष्वापं कार्यतावच्छेदकसत्त्वेन तृणादेः कारणत्वस्यवा-सिद्धिप्रमङ्गात् । न हि कारणे सित कार्यसत्त्वमात्रं कारणत्वप्रयोजकम् ; किं तु कारणे सत्येव कार्यस्य माव इत्येवकारसिद्धो व्यतिरेकांकोऽपि । प्रकृते च तृणामावऽप्यप्रिमावात् कारणत्वमेव न स्यात् । किं च कार्यवेजात्ये समवायिवजात्येव प्रयोजकिमत्यपि नास्ति ; किं तु सकलकारणसमावेशस्य सामग्रवेव प्रयोजिका । अन्यथा द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यमेव समवायिकारणामिति समजायिकारणवेजात्यामावात् त्रयाणां वैजात्यं न स्यात् । न च कार्यवेजात्यं सर्व समवाय्यधीननिति न व्रमः , किं तु कार्यभूनं यत् द्रव्यं तस्य तत्समवायिकारणाधीनं वैजात्यमित्यव । अतो गुणोदेविजातीयत्वेऽपि न दोष इति वाच्यम् — दुभ्वद्रव्यारम्भकपरमाणुभिरेव दिवद्वव्यारम्भदर्शनेन समवायिकारणभेदामावऽपि कार्यवेजात्यस्य स्वीकार्यस्य स्वीकार्यस्य स्वात्विक्रसण्ये सत्यापे द्रवात्मकद्राभवित्यक्षणकित्रवात् । तत्र द्रव्यारम्भकपरमाणुषु पाकवशाद्र-सादिवेक्षय्ये सत्यापे द्रवात्मकद्राभवित्यक्षणकित्रवात् । तत्र द्रवारम्भकपरमाणुषु पाकवशाद्र-सादिवेक्षस्य सत्यापे द्रवात्मकद्राभवित्यक्षणकित्रवात् । तत्र द्रवारमकपरमाणुषु पाकवशाद्र-सादिवेक्षस्य कार्यवेजात्ये निवन्यनम् । ततः सामग्री।निविष्टसैकैकस्यापि कार्यं प्रति कारणत्वस्यान् वर्यक्तया तृणादेरपि तदुपपादनीयम् । तच्चकक्तिसत्त्वेक्षकित्ववित्यक्षित्वत्वेव वा न संभवति।स्यक्तम् ।

गुणकर्मणामेकोपादानकत्वे विजातीयत्वं १ न स्यात् । न च कार्यद्रव्यस्यैषा रीतिरिति युक्तम् ; आरब्धदुग्धैरेवावयवैर्द्ध्यारम्भदर्शनात् ॥

- [18] एतेनापोद्दवादे नियमो निरस्तः ; "कार्यकारणभावाद्वे" २ त्यादिविष्ठव-प्रसङ्गात् । तस्मान्नियतजातीयतास्वभाव ३ भङ्गेन व्यक्तयपक्षयैव नियम इति—
  - [19] ४ न ; फूत्कारेण तृणादेरव, निर्मन्थनेनारणेरेव श्रतिफालिततराणिकरणैर्मणेर-
- [18] एतेनोक्तपक्षद्वयनिरासकेन हेत्ना बौद्धसम्मतापोहबांदर्श नियमा निरस्तः । तथा हि-अपोही ह्यतब्यावृत्तिः । एवं च सर्वसम्मतापाहेनैव व्यवहारनिर्वाहऽतिरिक्ता जातिर्न करुप्याते विहित्वरूपजात्यभावात् धूमं प्रति वहेरवहिन्यावृत्तिरूपेण विहिभिन्नभिन्नत्वेन कारणत्वामिति वदद्धि-बैंद्धिः वहित्वेन सर्वविक्षेत्रोदीकारासम्भवात्, यावत्स्यलं खयं ध्नदर्शनं तावद्वांह्वव्यकीगृहीत्वा तावदन्यान्यत्वेन कारणत्वत्वोकारेऽन्यविद्वव्यक्तिते। धूमाभावप्रसङ्गारसर्वव्यक्तिनिवैज्ञावद्यकत्वे सति, 'कतीनां व्यक्तीनां कुर्वद्रपत्वं तद्पि हि किञ्चित् अपोहरूपमेव । 'कासां च पृथकपृथायहणेन कारणःवं वर्ण्यतं इत्यत्र व्यवस्थाया दुवचतया कदाचिद्वहेरापे धूमसम्मावनया धूमं प्रति वहे-र्नियमे। न सिद्धचित । एवमेकजातीयस्थल एव नियमासिद्धौ का कथा तृणारिणमिणस्थले । अतश्चापोहवादे 'कार्यकारणमावाद्वे' ति तदुक्तमाप विष्छतं भवति । ते ह्यनुमानोपयोगी हेतु साध्यभावा न साध्यवति हेतुदर्शनरूपादन्वयाद्भवति , नापि विपक्षे तददर्शनरूपाद्यतिरे-काद्भवति ; किं तु यत्न कार्यकारणमावा वा तादात्म्यापरपर्यायत्वभावा वा, यथा — अग्निमान धूमात्, अयं वृक्षः शिंशपाया इत्यादौ - तत्रैव भवति । अतस्तद् भयभेव नियामकामिति, 'कार्यकारणमावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् । अविनामावनियमा ५ ऽदर्शनान्न, न दर्शनात्' इति वर्णयन्ति । उक्तरीत्या च कार्यकारणभाववर्णनासम्ध्यारसविमिदं विप्छतमेव स्यात् । अते।-ऽपाहवादोऽ। १ त युक्तः । अत्रशाक्तिजात्यपोहपक्षाणामयुक्ततया सामान्यापेक्षया नियमस्य द्व-चतया व्यक्तचिषेक्षयैव नियमः खीकार्यः । तथा च यथापलम्भं तद्यक्तिस्तद्यक्तेः कारणमिति कि-मनेनैतस्थापनप्रयासेनेति ॥--

[19] नैवम्— कार्ये वैजात्याङ्गीकारण सामान्यापक्षयेव कार्यकारणमावीपपत्तेः । तथा ।हि— यथा तृणादिकममेः कारणं , तथा फ्रकारादिव्यापाराऽपि । तत्र फ्रकारस्तृणादित एवामि जनयति , निर्मन्थनमरणित एव , दिनकरकरप्रतिफलनम्।पि सूर्यकान्तमणित एवेति व्यापारव्यवस्था

बेत्यादि' इति । ५ 'दर्शनान्न न दर्शनात्' इति पाठे न दर्शनात् इति नञ् समासः।

१ कं 'विज्ञातीयत्वानुपपत्तः' पा० २ कार्यकारणभावादिविष्ठवित कचित्। ३ क. भक्ने । ४ वी. 'सिद्धान्त्याह नेति । एवशव्दी भिन्नकमः । तृणादेः फूत्कारेणै-

षेति प्रकारनियमवत् तेनैव व्यज्यमानस्य कार्यजातिभेदस्य भावात् । दृश्यते च पावक-त्वाविश्षेऽिप प्रदीपः प्रासादोदरव्यापकमालोकमारभते ; न तथा ज्वालाजालजाटिलोऽ पि दारुदहनः , न तरांचकारीपः । यस्तु तं नाकलयेत् , स कार्यसामान्येन कारण-मालमनुमिनुयादिति किमनुपपन्नम् ॥

[20] एवं तर्हि धूमादाविप कश्चिद्नुपलक्षणीयो विशेषः स्यात्, यस्य दहनापेक्षेति, न धूमादिसामान्याद्विह्यामान्यादिसिद्धिः । एतेन व्यतिरेको व्याख्यातः । तथा च कार्यानुपलिधलिङ्गभङ्गे खभावस्याप्यसिद्धेश्गेतमनुमानेनेति चेत्—२ न । प्रत्यक्षानुपः

ताबहुउयते । अतः सहकारिबैलक्षण्यवत् कार्यवैलक्षण्यमि युक्तम् । अन्यथा हि शाकिस्वीकरि तृणादाविव फ्तारादावापे सा कल्प्या । एवं च निर्मन्थनिविशिष्टात् तृणादप्यम्यापितः । एव-मनन्तकारणेप्वनन्तवशक्तिकल्पनामपेक्ष्यात्र लाधवमापे लक्ष्यते । तृणावादरिनिमित्तवे दोषश्च दर्शितः । अतो व्याप्यधमीविच्छन्नं प्रत्येव तृणादेः कारणत्वम् । लक्ष्यते चाधित्वव्याप्यमनेकं वैलक्षण्यम् । तैलक्ष्यादिसामधी खलु प्रमामरितपदीपहेतुः । दार्वादिकं यद्यपि ज्वालामालमारिणं महत्तममेव दहनं जनयित , अशापि न तल ताहशी प्रमा । करीषादितस्तु निष्प्रमो विलक्षण एवाधिः । अतो नानाजात्यनुभवादनुमीयते । तृणादिजन्योऽशिररण्याद्यशिवज्ञातीयः , तिक्क्ष्रक्षण एवाधिः । अतो नानाजात्यनुभवादनुमीयते । तृणादिजन्योऽशिररण्याद्यशिवज्ञातीयः , तिक्क्ष्रक्षण एवाधिः । अतो नानाजात्यनुभवादनुमीयते । तृणादिजन्योऽशिररण्याद्यशिवज्ञातीयः , तिक्क्ष्रक्षणाजन्यस्वात् पर्वीपवदिति । अत्र यो यत्कारणातिरिक्तकारणजन्यः स तत्कारणजन्यविज्ञातीय हिति सामान्यमुखी व्याधिरापे सुवचा । तथा अयमरण्यशिरिक्तव्याप्यज्ञातिमान् अभित्वात् पर्वोपवदित्यप्यनुमानम् । शक्यते च ब्राह्मणमातापितृसम्बन्धज्ञानिभेदस्य व्यज्यमानत्वं प्रत्यक्षनिवयत्वत्वादिरिवोक्तपकारविशेषक्षपव्यक्षकसहक्रारिवलादिविह्यज्ञातिभेदस्य व्यज्यमानत्वं प्रत्यक्षनिवयत्वमेवातित्यपि वक्षुम् । अतस्वादश्चातिक्षपसामान्यपेक्षयेव कार्यकारणमावे। न व्यवस्य-पक्षयोति सर्व सुख्यम् । न चहराजातिभेदमगृह्णनः पुंसोऽशिद्रशेने सित कार्यात्कारणानुमानं न सम्भवदिति वाच्यम्—विशेषजात्यविवेकेन विशेषकारणानुमानासम्भवेऽपि तनिःससामान्यं प्रति यत् कारणं तदनुमानसम्भवात् , तावताऽनुपपत्यमावात् ।

[20] ननु तर्ह्वमौ दुर्घहं वैजात्यं स्त्रीकृत्य तस्य तृणीपेक्षत्ववर्णनवत् धूमेऽपि अवान्तरिवशेषं स्वीकृत्य तस्य दहनसापेक्षत्ववर्णनसम्भवात् धूमसामान्येनाम्त्र्यनुमानं क्रियमाणं न सिद्धचेत् । अनेनैवाग्न्यभावतो धूमाभावानुमानासिद्धिरापे सिद्धा । तथा च कार्यकारणभावानिर्णयासम्भवा- दनुमानप्रमाणमव गतम् । न चैतद्भावेऽपि तादारम्यापरपर्यायस्वभाववस्त्रेनानुमानं सम्भवतीति

१ क " 'कृतं' । २ वी. 'पारिहराति नेति'

लम्भगोचरो जातिभेदो न कार्यप्रयोजक इति वदतो बौद्धस्य शिरस्येष प्रहारः । असाकं तु यत्सामान्याकान्तयोर्ययोरन्वयव्यतिरेकवत्ता , तयांस्तथैव हेतुहेतुमद्भावनिश्चयः । तथा चावान्तरिवशेषसद्भावेऽपि न नो विरोधः॥

[21] किं पुनस्ताणींदौ दहनसामान्यस्य प्रयोजकम् ; तृणादीनां विशेष एव निय-

वाच्यम् - तलापि कार्यकारणमावापेक्षाघ्रौव्यात् । तथा हि -अयं वृक्षः शिंशपाया इति तादात्म्या-नुमाने हेतुरस्तु साध्यं मास्त्वत्यप्रयाजकशङ्कायां विपक्षं वाधकमुपन्यसनीयम् । तदित्यम् — शिंशपायाः वृक्षसामग्रीजन्यतया शिंशपायां सत्यां वृक्षसामग्रयाऽपि भाव्यम् । अते वृक्षोऽप्या-वर्यकः । अन्यथा कार्यकारणमावमङ्ग इति । यद्वा वृक्षकारणानुपरुठ्यौ शिशपाऽभावदर्शनात् सत्यां शिशपायां वृक्षांऽप्यावस्यक इति । अत्र प्रथमं कार्यात्कारणानुमानम् छक्तमः ; द्वितीयं कारणानुपलब्ध्या कार्यामावानुनानमूलकम् । किञ्च वौद्धेरमःवसाधनीनामनुपलब्धीनां मध्ये कार्यानुपलविधरेका वर्णिता, यथा-'नेहापतिवद्धसामध्यानि धूमकारणानि सन्ति धूमानुपलव्ये'-रिति (न्यायबिन्दुः 1.) तथा कारणानुपल्लिक्सि, 'नात्र धूमोऽग्न्यभावा' दिति । अतश्च प्रकृते वृक्षामाव वृक्षसामप्रचमावः , तद्मावे च शिशपामाव इति कार्यानुपलव्यिरेव परम्परया स्वमाव-सिद्धौ लिङ्गम् । एवं च कार्यकारणभावासिद्धिवर्णनात् कार्यस्वपलिङ्गस्य , कारणानुपलव्धिस्ह्य-लिङ्गस्य , कार्यानुपलिञ्चर्वालिङ्गस्य च मङ्गे सिद्धे विपक्षे वावकस्य वर्णनासम्भवेन स्वमावाऽण्य-सिद्ध एवेति सर्वात्मनैवानुमानप्रमाणं गतिमिति चत्-अयमाक्षेपो बौद्धं प्रत्येव युज्यते । साहि-यत्सत्तेव कार्यसत्त्वं , यद्भावे च कार्याभावश्चानुभविकम् -- तस्यान्वयव्यातरेकापरपर्यायप्रत्यक्षानुप-लम्भविषयस्य बीजत्वादेः कारणतावच्छेदकत्वमस्वीक्रत्याप्रामाणिकं कुर्वद्रपत्वं करपयति । तथा च तन्मतेऽसम्भावितकारणतावच्छेद्रककल्पनवत् असम्भावितकार्थतावच्छेद्रककल्पनसम्भवेन मानामित्वधूमत्वादिसामान्यानां प्रयोज्यप्रयोजकभावासिद्ध्या धूमादिना बह्वचाद्यनुमानासम्भवादनु-मानमेव गताभिति । असाभिस्तु दृष्टकारणतावच्छेदकनानाधर्मानुसारेण कार्यवैजात्यं काचिद्म्यू-ह्यते । सर्वथा दृष्टं धर्ममादाय कार्यकारणभावो न त्यज्यते । अती धूमसामान्यस्याभिसामा-न्यस्य चान्वयव्यातिरेकमङ्गादर्शनात् तलाप्रामाणिकधूमावान्तरविशेषी न सिद्धधेत् । अतः प्रमा-णतः कचिद्वान्तरविशेषसद्भावेऽपि न सर्वत्र तदापत्त्यादिविरोधप्रसक्तिः । एतं स्वभावस्थल इव कार्यकारणस्थल इव चास्त्रभावम्तेष्वकार्यकारणरूपेष्वापे म्यो दर्शनवलादविनाभावं वदतामस्माकं मतेऽनुमानविलोपरूपविरोधपसञ्जनमाप नःवकाशं लभत इति ॥

[21] नन्वेवं सामान्यकार्यकारणभावस्थापि स्वीकारे ताणीताणेदहनसामान्यकारणं किमिति चेदुच्यते । तेजस्त्वाविच्छन्नं प्रति वायुर्निमित्तकारणम् । तत्र तत्नावयवसंयोगा असमवायि- तत्वादिति चेत्- १ न । तेजोमालोत्पत्तौ पवनो निमित्तम् ; अवयवसंयोगनेऽसम-वायी ; तेजोऽवयवास्समवायिनः । इयमेव सामग्री गुरुत्ववद्व्यसहिता प्रिणिड-तस्य । इयमेव तेजोगतमुद्भतस्पर्शमपेक्ष्य दहनं , तत्नापि जलं प्राप्य दिव्यं, पार्थिवं प्राप्य भौमं, उभयं प्राप्योदर्यमारभत इति स्वयमूहनीयम्॥

[22] तथाऽप्येकमेकजातीयमेव वा किञ्चित्कारणमस्तु कृतं विचित्रेण । दश्यते ह्यविलक्षणमपि विलक्षणानेककार्यकारि । यथा - प्रदीप एक एव तिमिरापहारी वर्ति-विकारकारी रूपान्तरव्यवहारकारीति चेन्न-चैचित्र्यात कार्यस्य।

एकस्य न क्रमः कापि वैचित्र्यं च समस्य न। शक्तिभेदो न चाभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः॥ ७॥

[23] न तावदेकसादनपेक्षादनेकम्, अक्रमात् क्रमवन्कार्यानुपपत्तेः । क्रमवत्ताव-त्कार्य(क)कारणसभावत्वात्तस्य, तत् तथा ; यौगपद्यवदिति चेत् - २ अयमपि च क्षण-भक्ने परिहारो न तु सहकारिवादे । पूर्वपूर्वानपेक्षायां क्रमस्यैव व्याहतेः । क्रमनियमे त्वनंपक्षान्पपत्तेः॥

कारणम् । अवयवाश्च समवायिकारणम् । तेजाविश्वेषेषु च सुवर्णारुयापिण्डितं प्रति गुरुत्ववदः-व्यरूपं विशेषनिमित्तकारणम् । तेजोऽवयवानामेवोज्यतस्पर्शवत्त्वे दहनोत्पत्तिः । तत्र च केवल-जल-केश्लपृथिवी-तद्मयरूपनिमित्तमेदात् दिन्यभौमोदयीणामुत्पत्तिरित्येवमूद्यताम् ॥

[22] नन्वस्त सापेक्षत्वमनादित्वं च ; अथापि कृत्स्त्रस्यैकभेव कारणं भवितुमहीति । एकत्येवाऽविचित्रस्य पदोपस्य तमोहरण-वर्तिविनाश-घटादिरूपव्यवहाराःमकानेककार्यजनकत्वदर्श-नात् । यदि त्वेकस्य युगपदनककार्यजनकत्वेऽपि न क्रमेणानेकजनकत्वमित्याशंक्यते — तार्हि यरकं प्रथमकार्थकरणं तज्जातीयमेव विभिन्नं द्वितीयादिकार्थकरणमस्तु । सर्वथा न विचित्रका-रणस्यावस्यकते।ते चेन्न-कार्यवैचित्र्यात्कारणवैचित्र्यानुमानात् ॥

[23] एकस्य न कपः कापि । नहेकस्य सहकार्यन्तरनिरपेश्वस्य कार्ये कमः कापि दृष्टः। सहकार्यपेक्षत्वे तु सामप्रचाः सहकारिमेळनरूपायाः क्रमभावित्वात्कार्यायौगपद्यापपत्तिः । अन्यथा तु कमप्रसिक्तराहितात्कारणात्र कमेण कार्यसम्भवः ; अपेक्षणीयान्तराभावात् । अथ कारणस्य क्रमशालितावस्कार्यजनकत्वस्वभावकत्वात्तत् कार्यं तथा क्रमिकं भवति, यथा दीपस्य युगपज्जनकः

१ बो- भक्ते पुनिश्वि किमाक्षेपे .... अनुवृत्तं तु न किश्चित् दश्यत इति भावः । नेति' २ वो ''अपि चेति समुच्यो 'नौद्धस्य शिरस्येष सं(१)पहारः' इत्येतद्विक्ष्ये''।ति ।

स्तवकः]

कुसुमाञ्जलिबिस्तरसहितः।

22

[24] नाष्येनेकमविचित्रम्। १ यदि ह्यायूनमनतिरिकं वा दहनकारणमदहनस्यापि हेतुः, नासावदहनो दहनो वा स्यात् ; उभयात्मको वा स्यात् । न चैवम् । शक्तिभेदाः दयमदोष इति चेन्न—धर्मिभदाभेदाभ्यां तस्यानुपपत्तेः । असङ्कीर्णोभयजननस्वभाव-त्वादयमदोष इति चेन्न । न हि स्वाधीनमस्यादहनत्वम् ; अपि तु तज्जनकस्वभावाधीनम् । 'तथा च तदायत्तत्वादहनस्यापि तस्यं केन वारणीयम् । न हि तिस्मन् जनिय-तव्ये नासौ तत्स्वभावः। तस्माद्विचन्नत्वात् कार्यस्य कारणेनापि विचित्रेण भवितव्यम् ।

स्वभावकत्वात्तस्र कार्ये यौगपद्यं तद्वदिति चर्चाह प्रथमकार्यजननकारु तद्वस्तुद्वितीयकार्यजननिस्त्वापं न वा; नाद्यः, प्रथमस्यव द्वितीयत्यापि तदानीभेवीत्पत्त्यापत्तः । नात्त्यः, स्वभावे। हि दुरितिकमः । अतः सित वस्तुनि तत्स्वभावत्यागायोगात् स्वभावे। नास्तीति वदता वस्तु नास्तीत्येव वक्तव्यम् । तथा च क्षणमङ्गपक्षावरुम्बनेन परिहारोऽयम् । न सहकारिवादपर्यवसायि-वस्तुस्थिपपक्षे । स च बौद्धपक्षां नावये रिष्टः । स्थिरेककारणवादिना च त्वया सहकारिवादम्मिनच्छताऽपि स स्वीकर्तव्य एव भवति । ताद्दशस्वभावं तत्कारणं यदि तृतीयक्षणे कार्योत्पादनाय द्वितीयक्षणं नापेक्षते, तर्हि तृतीयक्षणभाव्यपि द्वितीयक्षणं एव स्थादिति कमभङ्गः । यदि कम आवश्यकस्तर्हि पूर्वक्षणापेक्ष स्रोवोते सिद्धं कारणोनकत्वं सहकारिवादश्च ।

[24] अस्वनेकं कारणम् ; अथापि तत्कृतः कार्यान्तरकारणापेक्षया विचित्रमिति चेत्वैचित्रयं च समस्य न । न सजातीयस्य कार्ये वैचित्रयं भिवतुमहिति । अतोऽनेकमापि नाविचित्रं सत् कारणम् । आविचित्रकारणाद्विचित्रकार्यवादिना हि यावत् दहनं प्रति कारणं तावदेवादहनं प्रत्यिष कारणमित्युक्तं भवति । तत्र च दहनत्वादहनत्वयोविरोधस्य स्थितत्या कारणस्य परस्परविरेधिसामश्रीह्मपत्वात् तत्कार्यं दहनोऽदहना वा न भवत् । दहनत्वादहनत्वयोराविरोधस्वीकारे तु कार्यं दहनोऽदहना वा न भवत् । दहनत्वादहनत्वयोराविरोधस्वीकारे तु कार्यं दहनादहनोभयह्वं स्थात् । ननु दहनदाक्तिविशिष्टं तदेव दहनं जनयति , अदहनदाक्तिविशिष्टं त्वदहनभिति चेत्-शक्तिभेदो न चाभित्रः स हि शक्तिविशेषो न धर्म्यभित्र , तथा सित पूर्वदोषतादवस्थ्यात् । अतो वार्मितो भेदः स्वीकार्यः । तथा च विभिन्नशक्तिसमावेशप्रशुक्तं सामश्रीवैचित्र्यमवर्जनीयम् । ननु मास्तु शक्तिः । तदेव कारणं परस्परासङ्कीणिद्विविधकार्यजनकत्व-

१ वो. 'किं तत् कारणं दहनैकजननस्वभावं, अदहनैकजननस्वभावं, उभयजननस्वभावं विति विकल्पं हृदि निधाय प्रथमे दोषमाह यदि ही।ति....द्वितीयेऽप्याह दहनो वे।ते । 'तृतीयऽप्याह उभया-स्मक इति'। प्रकारो तु आद्यपक्षद्वयदूषणं नासावित्यनेन । नासावदहनः किन्तु दहनस्स्यात् नासौ दहनः किं त्वदहनस्स्यादिति च योजना दिशिता । न च तत् स्वभावतस्तथा । ततः सहकारिवैचिज्यानुप्रवेशः । न तु(च) १ क्षणोऽपि तदनपेक्षस्तथा भवितुमर्हतीति ॥

[25] अस्तु दृष्टमेव सहकारिचक्रम् ; किमपूर्वकल्पनयेति चेन्न—विश्ववृत्तितः। विफला विश्ववृत्तिनों न दुःखेकफलाऽपि वा । दृष्टलाभफला नापि विश्वसमोऽपि नेदशः॥ ८॥

यदि हि पूर्वपूर्वभूतपरिणतिपरम्परामात्रमेवोत्तरोत्तरिनवन्धनम्, न परलोकार्थां किर्विदेखापूर्वयोः प्रवर्तेत । न हि निष्फले दुःखैकफले वा किश्चदेकोऽपि प्रेक्षापूर्वकारी घटते ; प्रागेव जगत् ।

स्वभाववत्त्वात् पृथगेव दहनमदहनं चोत्पादयतीति निर्देष्टोऽयं पक्ष इति चत्-स्वभावो दुरतिक्रमः। तलापि हि दहनस्य कस्माददहनत्वं नेत्याशङ्कायामदहनसामग्रयजन्यत्वादित्येवीत्तरस्य वाच्यतया तद्थं दहनोत्पात्तिकाल तस्या दहनजननस्वभावास्वीकारेण पश्चात्तर्स्वकारे तस्य स्वभावत्वभङ्का-पत्तः, तद्थं कालमेदमवत्स्वभावमेदशालिने। वस्तुने।ऽपि भेदाङ्कीकारे क्षणमङ्कपक्षापत्तः, दुरित-कमोऽयं स्वभावत्तदाऽपि स्वीकार्य इत्युमयस्वभावानन्तरभाविने। दहनस्य कथमदहनत्वं न भवि-प्यति । तस्मादकार्यवेविच्यं कारणविचिच्यायत्तमेव सर्वत्न । न च तत् कारणं सहकार्यसमावेशे स्वयमेव तथा विचित्रं भवति । अता विभिन्नसहकारिसम्बन्धः स्वीकार्यः। नन्वेककारणकत्व-रक्षणाय क्षणमङ्कपक्षमवलम्वय क्षणस्येव कारणत्वं स्वीक्रियत इति चन्न हि क्षणोऽपि सहकार्यन्येक्षः कारणं भवितुमहीते । अम्यथा कुसूलादाहत्य क्षेत्रे समुप्तवानस्यव कुसूलस्ववीजस्यापि ताविति काले कुर्वद्भपत्वविशिष्टवीजोत्पादकत्वसम्भवेन तन्नवाङ्करादयत्वात्। वौद्धरापे सहकार्यवेक्षन्ताया वक्तव्यत्वात् ; प्रत्यक्षे इन्द्रियस्यालोकादिसहकारिकत्वस्य तैरक्तवाचिति ॥

[25] ननु विचित्रकारणकरवेऽपि दृष्टसहकारिकलांपनैव निर्वाहान्नादृष्टसिद्धिरिति चन्न—परलेकादिसाधनविश्वमहाजनप्रवृत्तित एवादृष्टासिद्धेः । तथा हि—इयं विश्वप्रवृत्तिः निष्फला सफला वा; अन्त्येऽपि दु खेकफला सुल्यफला वा । तत्र चान्त्ये किं लामादिजन्यसुख्यफला आहो विप्रलम्भफला अथ वा विलक्षणसुख्यफलेकोति विकल्पाः । न तावद्।द्यः कल्पः—पृथिव्या ओष-ध्यः , ओपप्रीभ्योत्तं , अन्नात्पुरुष इति यथादृष्टं पूर्वपूर्वमुत्तरोत्तरकार्यजनकं स्वीक्रियते ; न द्व विश्ववृत्त्यादेरापि किञ्चित्रफलमदर्शनादिति यदि ; तार्हे न कश्चित् परलोकमुद्दिश्य यागहोमादिन

१ वो. 'क्षणभङ्गवादेऽापे सहकारिवैचित्र्यमार्रणायमित्याह 'न च क्षणांऽपी' ति'। प. 'नित्विति ।

[26] लाभपूजाख्यात्यर्थमिति चेत्—लाभाद्य एव किन्निवन्यनाः ? न हीयं प्रवृत्तिः स्वरूपत एव तद्धेतुः । यतो वानेन लब्धव्यं योवैनं पूजियप्यति, स किमर्थम् ? ख्यात्यर्थं मनुरागार्थं च । जनो दातिर मानियतिर च रज्यते । 'जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः' । इति चेन्न—नीतिनर्भसचिवेष्वेच तदर्थं दानादिव्यवस्थापनात् । त्रैविद्यतपस्तिनो धूर्तवकाः एवेति चेन्न—तेषां दृष्तमपदं प्रत्यनुपयोगात् ।

[27] सुखार्थ तथा करोतीति चेन्न -नास्तिकैरपि तथा करणप्रसङ्घात्, सम्मेगिवत्।

रूपेष्टे तटाकिनिर्माणादिरूपपूर्ने च प्रवर्तेत । साध्यादिष्ठेक्षणपूर्वमेव कस्यचिरकरणात् । प्रयोज-नमनुद्दिश्य हि न मन्दोडाप प्रवर्तते । अत एव न द्विनीयः । न च दृश्यत एव यागायनुष्टाने कायक्केशार्थव्ययादिना दु खामिति वाच्यम् तस्य पाकादाविव नान्तरीयकरवेनाफलस्वात् ; तावता डापे दुःखैकफलकरवस्यापसकेश्च । अनस्त्याविधे नैकीडिप प्रवर्तेत न तरां च सर्वमेव जगत् ।

[26] ननु लामाय पूजाये रूपात्य वात तृतीयः पक्षोऽस्थिति चन्न क्रापिसस्ययारिव यागलाभयोः कार्यकारणभावस्यासिद्धत्वात् । न खलु यागे कृते स्वयमेव लामः पूजा वा भवितुमहीते ; तथोः पुरुवान्तरद्वारकत्वेन यागमालादसम्भवात् । पुरुवान्तरद्वारैवाहित्विति चेत यो हि पुरुष एनमर्थ दानेन लम्भयति, पूजयति वा , स किमर्थ तत् करिष्याति, स्ववृत्तिनैष्फल्ये जायमेव स्थितिप्रसक्तेः । ननु सोऽपि दानादौ क्रने रूपातिभवाते, प्रति-महीतुश्च स्वसिन्ननुरागी भवतीति तत्करीति । अनुरागस्य दानपूजाफळःवं च छीक-सिद्धम् । अनुरागसम्पादनमप्यावङ्गकम् ; संपदां जनानुरागमूळकेःवस्य प्रसिद्धस्वात् । अतः सर्वे व्यापारं एतदन्यतमे फले पर्यवस्यतीति चेन्न ये राज्यभरणाङ्गमृताः नीति-सचिवाः, य च केलिसचिवः सेव्येव रूपात्यनुरागार्थतया दानस्य व्यवस्थितस्वात् ; वनवासि-तपस्विप्रभृतिभयः प्रदानस्य तःफळःवायोगात् । न च वैरापे यागाद्यनुष्ठाने स्वयातिरस्त्यवेति वाच्यम् - रूपोतः स्वयंफलः वामावात् दृष्टसम्पत्पर्यवसायित्वस्य वक्तव्यत्वात् तस्याश्च तते। विरहात् । ननु लयीविद्याविद्यतपिहिनो वकतद्भती अर्थकामाः कथाबिदागत्य गृह्वन्तीति चेत्-तेषां तथात्वे ऽपि स्वापेक्षितदृष्टभंपदं प्रत्यनुपयोगात् विवेकिभिदीनविधानस्याप्रभक्तःवात् । नन्बदाने तेऽनेक-मनर्थमावहेयुरि वियत इति चन्न-तेषामर्थप्रहणन सम्पाद्यस्य कत्यचित् दष्टस्याभावात् । यागादिना सर्वस्य तदात्व एव व्ययविधानात्; स्वयं चाम्बरभूषणाद्य डम्बरमन्तरेण कन्दमूलफला-दिनैव जीवनात् । अते दातृपतिष्रहीतृदष्टसम्पदुपयुक्तःवाभावात्र दानपसिक्तिरिति ॥

[27] ननु मास्त्वन्या दृष्टनम्पत् ; सुखंगवो। ईइय तथा दानादि करोतीति चेत्—यदि ततः सुखं; नगितिका अपि सम्मोग इव तल्ल सहसा प्रवर्तन्ताम् । ननु मा भृत् फलम् ;

लोकव्यवहारसिद्धत्वादफलमपि क्रियते, वेदव्यवहारसिद्धत्वात्सान्ध्यापासनवदिति चेत्-गुरु मतमेतत्, न गुरोर्मतम् । ततो नेदमनवसर एव वक्तुमुचितम्।

[28] वृद्धैर्वित्रलब्धत्वाद्वालानामिति चन्न-वृद्धानामिष प्रवृत्तेः। न च वित्रलम्भकाः स्वात्मानमिष विप्रलम्नते। तेऽषि वृद्धतरैरित्येवमनादिरिति चेत्—न तर्हि विप्रलिष्सुः कश्चिद्त्र, यतः प्रतारणशङ्का स्थात्। इदंप्रथम एव कश्चिद्नुष्टायापि धूर्तः परान् अ नुष्टापयतीति चेत्—किमसौ सर्वलोकोत्तर एव ; यः सर्वस्वदक्षिणया सर्ववन्धुपरित्यान्तेन सर्वसुश्चविमुखा व्रद्धवर्भेण तपपा श्रद्धया वा केवलपरयञ्चन १ कुत्र्हली यावज्ञीवः मात्मानमवसादयति। कथं चैनमेकं प्रेक्षा पूर्वकारिणोष्यनुविद्ध्युः ? केन वा चिह्नेनायमीदशस्त्र्यया लोकोत्तरवन्नेत्र प्रतारक इति निर्णीतः ? न ह्यतावतौ दुःखराशेः प्रतारणसुखं गरीयः। ३ यतः पाखण्डाभिनतेष्वण्येवं दृद्धत इति चेन्न—हेतुदर्शनादर्शनाम्यां

निष्फलेडाप प्रवृत्तिसम्भवात् । इष्टसाधनताज्ञानं हि न साक्षास्प्रवृत्तिं प्राते कारणम् , किं तु कार्यताज्ञानद्वारा । तच्चत्कार्यताज्ञानं प्रकारान्तरेण भवात । किमनेन्धेन । अत एव नित्यं सन्ध्योपासनं निष्फलमपि वेदतः कार्यत्वस्यावगतत्वात् क्रियते । तद्वदेव लोकाचारवलेन कार्यताज्ञानादत्वापि प्रवृत्तिरिति चेत् एतत् किल नित्यस्य निष्फलत्वमतं प्रभाकरगुरुमतामिति प्रथमानं
गुर्वेव मतम् , न वस्तुतो गुरुत्वाईस्य मतम् । को ह्याचार्य एवमुपदेष्टुमहीते , निष्फले प्रवृतिभवती।ते । अतः कार्यत्ववाधित्वेडापे श्रुते।रिष्टसाधनत्वेडापे तात्पर्यमस्त्येव । नित्यनामित्तिकयोध्य
दुरितक्षयः फलं कण्डोक्तमेव । अतः प्रभाकरपक्षं गृहीत्वेष पर्यनुगाः प्रथमपक्षखण्डनावसरे
कर्तव्या न संप्रति कर्तुमुचितः ॥

[28] नापि विभ्रत्यसः फलम् तद्बुद्धचापदेशादर्शनात् स्वयं च कर्मकरणात् । ननु वृद्धौर्व-प्रत्रव्यक्षात् फलभ्रान्त्या वालानां प्रवृत्तिरिति चेन्न-वृद्धानामपि प्रवृत्तिदर्शनात् । प्रतारणं ह्यकेना-न्यस्य भवति ; न स्वस्यव । ननु तेऽपि वृद्धाः वृद्धगरैविपलञ्घाः । वृद्धतराणामनुष्ठानमध्यवं तत्पूर्ववृद्धविपलम्भायत्तिमित्यवमनादिः प्रवाह इति चेत्—एवं तर्हि स्वपूर्वपूर्वकृते।पदेशाधीनप्रवृत्ति-कतयोत्तरोत्तरस्य , न कस्यापि विपलम्भवुद्धचे।पदेशक्तविमिति सर्वन्नाविपलम्भक्तवमेव सिद्धम् । अथ नात्यन्तानादिः प्रवाहः ; किं तु प्रथमतः कश्चिदन्योपदेशमन्तरेणैव स्ववुद्धचा विपलन्मोपाय-मध्यवसाय पराननुष्ठपितवान् ; स्वयमननुष्ठाने च परे न प्रवर्तरान्निति जागरूकः स्वयमनुष्ठितवां-श्च । तदारभ्येष प्रवाह इति चेत्—स एष भवता सुद्दसभ्यूहितो हन्त सर्वलाकविलक्षणी

१ क धन्त्रन. २ क. ख. प्रेक्षाकारिणः । ३ बी. अथ

स्तवकः ]

#### कुसुमाञ्जलिबिस्तरसहितः।

24

विशेषात् । अनादौ चैवंभूतेऽनुष्ठाने प्रतायमाने प्रकारान्तरमाश्चित्यापि वहुवित्तव्य-यायासोपदेशमात्रेण प्रतारणा स्यात् ; १ नत्वनुष्ठानागोचरेण कर्मणा । अन्यथा प्रमाण-विरोधमन्तरेण पाश्चण्डित्वप्रसिद्धिरपि न स्यात्॥

लक्ष्यते । सर्वो हि लोकः स्वयमणुनालमाप दुःखमपारमभिमन्यमानः सर्वतोऽप्यर्थमार्जयन् समस्त-बन्धसम्भावितः सकलविधसुखोपायेदम्परः कामचारगालपोपणादिपरायणः सुखनसुद्रसम्मझतायै स्पृहयते । अयं पुनः सर्वेखमर्थिम्यः प्रदायाखिलं बन्धुमम्बन्यमवधूय ऐ।हेकसुख्तरूपमप्यनिच्छन् विजितमन्मथा विशिष्टशरीरक्केशी विश्वासभूमा यत् आमरणमात्मानं दुःखश्वम्र एव धीरं पातयति, तन्तृतं केवलपरवञ्चनकुतृहलवलादितीदशस्तावददृष्टश्यतपूर्व एव । ईदशस्यकस्य विप्रलम्भकस्य वशे इमे सर्वे पूर्वे परे च प्रक्षापूर्वकारिणः स्थिताः ; एप्वेकस्थाप्ययं विवेको नोदमूदितीदमप्य-ब्दतम् । एवं सर्वेरिप समकण्ठं सम्मानितोऽपि स पुरुषा भवता सर्वदेशकालवेदिना सकलजना-तिशायिशेमुपीसमृद्धेन विप्रलम्भकत्वेन विशेषतः साक्षादेवाध्यक्षित इत्यन्द्रततर्रहेते प्रमावः । ननु प्रत्यक्षामावेडाप युक्तचा पर्यालोचयामीति चत् — किमतावतोऽर्थकामबन्धपरित्यागदःखानेवहा-दप्यतिशायितं प्रतारणसुखन ; येन स वा तथा करिष्यति ; त्वं वा तादशमनुमास्यसि ॥ ननु पालण्डल्वाभिमतेषु बौद्धाईतादिषु यत ईदृशविप्रकम्भनं दृश्यते , अतोऽनुमीयते ; अन्यथा तत्ता-। प प्रतारणसुखपावल्याभावयुक्तचा तदाचारसाध्वतास्थापनप्रसङ्गादिति चेत्- न ; तलाप्रामाणि-कतायां कर्म लाघवादया हेतवा लक्ष्यन्ते, अल नाति वैलक्षण्यात् । तदिदं द्वितीयस्तवके विवरिष्यते । किं च यदि परले।कफलकं बहुपकार यज्ञदानादि पारम्पर्यागतं नामविष्यत्— तर्द्धेवमनुष्टानागाचर सति कर्मणि बौद्धपभृतिकृतं प्रतारणमापे नावकाशमलप्स्यत । बहुविच-व्ययादिसाध्यविविधवैदिककर्मानुष्ठाने सर्वतः प्रस्ते तु स्वयमपि तादृश्चि कर्माणि कल्पयित्वा स्वय-मनुष्ठायैव कल्पितोपदेशमात्रेण तैः प्रतारणाशक्यकरणा । वैदिकश्च घण्टापथाऽयमनादिः, अन्य-स्त्वर्वाचीनस्तैस्तैस्तदा तदा समुश्यितैस्सहसा परिकाल्पित इति निश्चप्रचमेतत् । अते। विश्वजन-प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या बौद्धादिबाह्यकल्पितप्रकारान्यथानुपपत्त्या च सिद्धं बैदिककर्मणां सफल्ल्यम् ।

१ 'अनुष्ठानगोचरेण कर्मणा' पा० बो. 'इह दुःखात्मके कर्मणि स्वयमनुष्ठायैव परमनु-ष्ठापयति ; तस्मान्न प्रतारणेयमित्याह अनादाबिति ....अनुष्ठानागोचरेण कर्मणिति केचित् पठनित । तत्रायमर्थः .....यदि वैदिकानुष्ठानात् पूर्वसिद्धं किश्चिदनुष्ठानं स्यात् ....ततः पश्चात्तनं वैदिकमनुष्ठानं तत्र प्रतारणपरं स्यात् । न नु पूर्वसिद्धानुष्ठानागोचरेण कर्मणा प्रतारणं सम्भ-वति । सर्वत प्रसिद्धानुष्ठानविषयत्वात् प्रतारणस्येति' ॥

2

29 अस्तु दानाध्ययनादिरेव विचित्नां हेतुर्जगद्वैचित्र्यस्येति चेन्न-क्षणिकत्वात् । अपे-ाक्षितस्य कालान्तरभावित्वात् ।

चिरध्वस्तं फलाया ऽलं न कर्मातिशयं विना । १ सम्भोगो निर्विशेषाणां न भूतैः संस्कृतैरपि ॥ ९॥

तसादस्त्यतिशयः कश्चित्। ईदशान्येवैतानि खहेतुवलाऽऽयातानि, येन नियतभोगसा-धनानीति चेत्—तदिदममीपामतीन्द्रियं रूपं सहकारिभेदो वा ? न तावत् ऐन्द्रियक-स्थातीन्द्रियं रूपम्, व्याघातात्। द्वितीये त्वपूर्वसिद्धिः॥

30 सिद्धयतु भूतधर्म एव गुरुत्वादिवद्तीन्द्रियः । अवश्यं त्वयाऽप्येतदङ्गीकरणीय-म् । कथमन्यथा मन्त्रादिभिः प्रतिवन्धः । तथा हि—करतलानलसंयोगात् यादशादेव दाहो दृष्टः, तादशादेव मन्त्रादिप्रातिवन्धे स्ति दाहो न जायते; अस्ति तु जायते । तत्व न दृष्टवैगुण्यसुपलभामहे । नापि दृष्टसाद्भण्येऽदृष्टवैगुण्यं सम्भावनीयम् ; तस्यैताव-

अ। पे च बाह्यानां प्रमाणखाण्डितत्वबोधकपाखण्डिश्चन्द्रव्यवहार्यताऽ। पे तेषामप्रामाणिकत्वं, एषां प्रामाणिकत्वं च व्यवस्थापयति । अतः प्रकारान्तरासंभवाद्विश्ववृत्तेर्विरुक्षणफरुवत्त्वं सिद्धम् ॥

29 नन्त्रस्तु विश्ववृत्तिसाफल्यम् । तथाऽपि तत एव दानाध्ययनादेस्तरफलसम्भवे किमदृष्टेन्ति चन्न, दानादेः श्रीव्रनाशित्वात् फलस्य च कालान्तरमावित्वात् मध्ये व्यापारस्थावद्यकल्ट्यन्त्वात् । न हि वहाः कालात् प्रागव ध्वस्तं कर्म स्वजन्यमतिद्यायमदृष्टं विना फलजनने समर्थम् । अस्तु तार्हे सः , परं तु संभूतेष्वेवाते चन्न , आत्मनां निर्विशेषत्वे मूतानां संस्कृतत्वेऽपि सम्यन्यविश्वतमोगासम्भवात् । अतः प्रत्यात्मनियमाञ्चक्तेरस्त्येवात्मन्यतिशयः । ननु येनातिशयेन नियतभोगसाधनानि भवयः एवम्मूतातिशयस्त्रपाण्येवेमानि मृतानि स्वहेतुवलेन कियन्त इति चेत् सेऽयमतिशयोऽतीन्द्रियत्वनाभिमतः किं कारण-कारणतावच्छेदकजात्यन्यतरात्मकं स्वपमुत मृतानां सहकारा ? नाद्यः , इन्द्रियप्राह्यस्त्रपर्यातीन्द्रियत्वासम्भवात् । अन्त्ये तु अन्यनिष्ठत्यापि सहकारिवासम्भवादात्मनिष्ठाह्यसिद्धः ।

30 ननु कर्मजन्ये। इयं भ्रानिष्ठ एवास्तु कश्चित् । तस्यातीन्द्रियत्वं तु गुरुत्वशक्त्यादिवत् । गुरुत्वर्यावयवगुणमात्रजन्यस्य यावदाश्रयमाविनोऽन्यादशपकृतातिशयापेक्षया वैल-क्षण्येऽपि शक्तिस्तुल्यह्मपा सम्यग्दष्टान्तः । अतो मन्त्रादिकृतद्गहपतिबन्धान्यथानुपपत्त्याऽग्न्या-दौ शक्तेस्त्वयाऽपि स्वीकार्यत्वेन , तद्वदेवास्थापि भृतिनिष्ठःवमुपपद्यते । न च तत्नापि शक्ति-

र 'सम्भाग' इति पाठः क. ख. पु. हङ्यते । (भोग) संविभाग इत्ययोऽपि घटते । परं तु उपितनपाठे। व्याख्यानृसम्मतः ।

2 1 DEC 1966

नमात्रार्थत्वात् । अन्यथा, कर्मण्यपि विभागः कदाचित्र जायेत । न च प्रतिवन्धका-भावविशिष्टा सामग्री कारणम् ; अभावस्थाकारणत्वात् । तुच्छो द्यसौ । प्रतिवन्ध-कोत्तम्भकप्रयोगकाले च तेन विनाऽपि कार्योत्पत्तेः । प्राक्तप्रध्वंसादिविकल्पेन चानि-यतहेतुकत्वापातात् । अकिब्चित्करस्य प्रतिबन्धकत्वायोगात् ; किब्चित्करत्वे चाती-निद्रयशक्तेः स्वीकारात् । मन्त्रादिप्रयोगे चेतरेतराभावस्य सत्त्वेऽपि कार्यानुद्यात् । अतं ऽतीन्द्रियं किब्चिद्दाहानुगुणमन्त्रग्राहकमग्रेरुन्नीयते, यस्यापकुर्वतां प्रतिवन्धकत्वमुपप-

पुस्तकालय के कारतीयत्वादिनयतहेतुकत्वं निरस्यत इति॥

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

दि ६ १

विषय संख्या १२४ मे

ग्रागत पंजिका संख्या ३७,२१०६...

तिथि

संख्या

रणं कार्यवन्मतः। ुः प्रतिवन्धकः॥ १०॥ ८

सन्नावनीया; अदृष्टस्य सकलकारणेमलनमाल।ति । अन्यथा कर्भजन्यस्य विभागस्य कर्मणि
। वः कारणम्; अमावत्य तुच्छःवेन कारणत्वाच्या मण्यभावस्य व्यभिचारतत्वाचः प्राचे।ऽमावव्यभिचाराच । किश्च मणेः प्रतिवन्धकह्यविन्धकत्वं न सिद्धचेत् । आद्ये तु प्रतिवन्धस्य
भवति । अते।ऽभावकारणत्वासम्भवात् प्राते।गमावादेरभावत्वेनानुगतह्वपेण कारणत्वस्वीकादह्यपामावसत्त्वाद्दृह्यपत्तिः । अते।ऽमेः सद्दप्रतिवन्धकपद्वाच्याः । तस्मिन् सत्येव दादः ।
भिन्नभिन्नत्वेऽप्यनुगतह्वपेण कारणत्वाङ्गोकारातिश्चयोऽपि भूतेष्वेवोति चेत्——

स्य कारणत्वम् , तत्प्रकारवत्त्याऽभावस्य कारणत्वं मनने क्रियमाणे सिद्धम् । कार्यवदिति । यथा तुच्छत्वेऽप्यमावः कार्यं , तद्धकारणमपीत्यर्थः । नापि प्रतिवन्यकत्वान्यथानुपपतिः ,

१ प्र. 'शक्तेः प्रदेशान्ते(प्युगयोगमाह यस्येति । तृणादीनां व्यभिचारात्कारणत्वमनुपपद्यभान-मनुगतसामर्थ्यं .... कल्पयतीति ।'

29 अस्तु दानाध्ययनादिरेव विचित्नां हेतुर्जगद्वैचित्र्यस्येति चेन्न-क्षणिकत्वात् । अपे-ाक्षितस्य कालान्तरभावित्वात्।

चिरध्वस्तं फलाया ऽलं न कर्मातिशयं विना। १ सम्भोगो निर्विशेषाणां न भूतैः संस्कृतैरिप ॥ ९॥

तसादस्त्यतिशयः कश्चित्। ईदशान्येवैतानि खहेतुवलाऽऽयातानि, येन नियतभोगसा-धनानीति चेत्—तदिदममीषामतीन्द्रियं रूपं सहकारिभेदो वा ? न तावत् ऐन्द्रियक-

| स्यातीन्द्रयं रूपम्, व  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - 33           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 30 सिद्धयतु भूतध        | तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संख्या       | तिथि | संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दङ्गीकरणीय-      |
| म् । कथमन्यथा मन्त्र    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त् यादशादेव      |
| दाही दृष्टः, तादशादेः   | ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जायते। तत        |
| न दृष्ट्वेगुण्यमुपलभा   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ; तस्यैताव-      |
| अ। पेच वाह्यानां प्रमा  | 19.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाणकरवं, एषां     |
| प्रामाणिकत्वं च व्यवस्थ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ह्वं सिद्धम् ॥   |
| 29 नन्बस्तु विश्ववृ     | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म्भवे किमदृष्टे- |
| नोति चन्न, दानादेः शी   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्यावश्यकरूप्य-  |
| त्वात्। न हि बहोः क     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      | The state of the s | जनने समर्थम्।    |
| अस्तु ताह सः , परं      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तत्वेडाप सम्य-   |
| म्ववस्थितभीगासम्भवात्   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ानु येनातिश्येन  |
| नियतभोगसाधनानि ।        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्रियन्त इति     |
| चेत् से।ऽयमतिशयाऽतं     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । त्मकं रूपमुत   |
| भूतानां सहकारी ? नाय    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अन्यनिष्ठस्थापि  |
| सहकारित्वासम्भवादासम    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वान्याम् अस्ताम  |
| - 2 00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

30 ननु कर्मजन्यो उत्र दूमा छ इमस्य मार्यस् । तत्वातान्द्रयत् यु गुरुत्वशक्त्यादिवत् । गुरुत्वस्यावयविगतस्यावयवगुणमात्रजन्यस्य यावदाश्रयमाविनोऽन्यादशप्रकृतातिशयापेक्षया वैल-क्षण्येऽपि शक्तिस्तुलयस्था सम्यग्दष्टान्तः । अते। मन्त्रादिकृतदाहप्रतिवन्धान्यथानुपपत्त्याऽग्न्या-दौ शक्तेस्त्वयाऽपि स्वीकार्यत्वेन , तद्वदेवास्थापं भृतिनिष्ठःवमुपपद्यते । न च तत्नापि शक्ति-

१ 'सम्भाग' इति पाठः क. ख. पु. हश्यते । (भाग) संविभाग इत्यर्थोऽपि घटते । परं द्व उपरितनपाठा व्याख्यातृसम्मतः ।

20

नमात्रार्थत्वात् । अन्यथा, कर्मण्यपि विभागः कदाचित्र जायेत । न च प्रतिवन्धका-भावविशिष्टा सामग्री कारणम् ; अभावस्थाकारणत्वात् । तुच्छो ह्यसौ । प्रतिवन्ध-कोत्तम्भकप्रयोगकाले च तेन विनाऽपि कार्योत्पत्तेः । प्राक्तप्रध्वंसादिविकल्पेन चानि-यतहेतुकत्वापातात् । अकिञ्चित्करस्य प्रतिधन्धकत्वायोगात् ; किञ्चित्करत्वे चाती-निद्रयशक्तेः स्वीकारात् । मन्त्रादिप्रयोगे चेतरेतराभावस्य सत्त्वेऽपि कार्यानुद्यात् । अतं। ऽतीन्द्रियं किञ्चिद्दाहानुगुणमनुग्राहकमग्नेक्त्रीयते, यस्थापकुर्वतां प्रतिवन्धकत्वमुपप-द्यते ; यिसन्नविकले कार्ये जायते १ यस्यैकजातीयत्वादनियतहेतुकत्वं निरस्यत इति॥

[31] अत्रोच्यते--

भावो यथातथाऽभावः कारणं कार्यवन्मतः। प्रतिवन्धो विसामग्री तद्देतुः प्रतिवन्धकः॥ १०॥

मस्वीकृत्य अदृष्टक्षपकारणाभावादेव दाहासिद्धिः सन्नावनीया; अदृष्टस्य सकलकारणमेलनमाल-फलकरेवेन सित दृष्टकारणकलापे कार्यविरहायोगात् । अन्यथा कर्भजन्यस्य विभागस्य कर्मिण सत्याप कद्दाचिद्जननप्रसक्तत् । न च मण्यम वः कारणम् ; अमावस्य तुच्छःवेन कारणत्वा-योगात् ; प्रतिवन्धकार्वजकसमावेशे च कार्यसिद्ध्या मण्यमावस्य व्यभिचारत्वाच ; पाचे।ऽमावस्य , प्रध्वंसस्यात्यन्तामावस्य च पृथकपृथकारणत्वे व्यभिचाराच । किश्च मणेः प्रतिवन्धकरूप-किश्चिज्जनकर्वं स्वीकियते , न वा ; न चत्-प्रतिवन्धकर्वं न सिद्ध्येत् । आधे तु प्रतिवन्धस्य शाकाशाव्यत्या तत्प्रतियोगिम्तवाक्तिः स्वीकृतेव भवति । अते।ऽमावकारणत्वासम्भवात् प्रतिवन्धस्य शाकाशाव्यत्यान्यथानुपपत्त्या च शक्तिसिद्धः । प्रागमावादेरमावत्वेनानुगतक्षयेण कारणत्वस्वीकारण व्यभिचारपरिहारे तु मणिसत्त्वेऽप्यभौ मणिमेदक्षपामावसत्त्वाद्दाद्याः । तस्मिन् सत्येव दादः । तस्य च शक्त्यपरपर्यापस्य नश्यशे ज यमानस्य च भिन्नभिन्नत्वेऽप्यनुगतक्षयेण कारणत्वाङ्गीकारान्त्र व शक्त्यपरपर्यापस्य नश्यशे ज यमानस्य च भिन्नभिन्नत्वेऽप्यनुगतक्षयेण कारणत्वाङ्गीकारान्त्र व शक्त्यपरपर्यापस्य नश्यशे ज यमानस्य च भिन्नभिन्नत्वेऽप्यनुगतक्ष्रपण कारणत्वाङ्गीकारान्त्र व शक्तिवारः । अतस्तनन्त्रावेन यागादिजन्योऽतिश्चाऽिष मूतेष्वेवति चेत् —

31 न दृष्टान्तासिद्धेः । न ताबद्भावकारणस्वायोगः, अन्वयव्यतिरेकस्वयस्प्रकारवत्त्या भाव-स्य कारणस्वम् , तस्प्रकारवत्त्याऽभावस्य कारणस्वं मनने क्रियमाणे सिद्धम् । कार्यवदिति । यथा तुच्छस्वेऽप्यभावः कार्ये , तद्वस्कारणमपीत्यर्थः । नापि प्रतिबन्धकस्वान्ययानुपपत्तिः ,

१ प्र. 'शकेः प्रदेशान्तेरप्युगयोगमाह यस्येति । तृणादीनां व्यमिचारास्कारणस्वमनुपपद्यभान-मनुगतसामध्ये .... कल्पयतीति ।'

न ह्मभावस्थाकारणत्वे प्रमाणमिस्त । न हि विधिक्षेपणासौ तुच्छ इति स्वक्षेपणापि तथा ; निषेधक्षपाभावे विधेरिप(रेव) तुच्छत्वप्रसङ्गात् । कारणत्वस्थ भावत्वेन व्याप्तत्वात्तिवृत्तौ तदिप निवर्तत इति चेन्न— परिवर्तप्रसङ्गात् । अन्वयव्यतिरेकानुविधानस्य च कारणत्वनिश्चयहेतोभीववदभावेऽपि तुव्यत्वात् । अभावस्थावर्जनीयतया सिन्निधिः, न तु हेतुत्वेनिति चेत्—तुव्यम् । प्रतियोगिनमुत्सारयतस्तस्थान्यप्रयुक्तस्सिन्निः विदित्ते चेत्—तुव्यम् । भावस्थाभावीत्सारणं सिक्षपिनेविति चेत्—अभावस्थापि भावोन्सारणं सक्षपान्नातिरिच्यते । तस्नात् यथा भावस्थैव भावो जनक्ष इति नियमोऽनुपप्तः, तथा भाव एव जनक इत्यपि । को ह्यनयोविशेषः ॥

न हि वयं मणि प्रतिबन्धकं ब्रूमः , किं तु प्रतिबन्ध एव सः । प्रतिबन्धो नाम सामग्रीविरहः । प्रतिबन्धकत्वं तद्विरहहेतुत्वं मणिसन्निधापकानां पुरुषाणामेव । अतो न शक्तिसिद्धिरिति ।

तथा हि-अभावस्थाकारणत्वे किं प्रमाणम् ; तुच्छत्वं प्रमाणमिति चेत्-किमिदं तुच्छत्व-म ? न तावत् सर्वात्मनाऽमत्त्वम् ; तस्य शशशृङ्गादावनुपाच्य एव सम्भवात्, (विधिना भाव-त्वेन रूपेण) विधेमीवस्य रूपेण भावत्वेन तस्यासत्त्वेऽप्यभावत्वेन रूपेण सत्त्वात्सवीत्मनाऽसत्त्वा-सम्भवात् । किञ्चिद्रपेणासत्त्वेऽपि तुच्छत्वस्वीकारे निषेधस्यामावस्य रूपेणामावत्वेनासत्त्वात् भावेऽपि तुच्छत्वप्रसङ्गादुक्तानुमाने व्यभिचारः । नन्वभावो न कारणं भावत्वाभावादित्यनु-मानेनाकारणस्वसिद्धिः । अत्र च व्यतिरेकव्याप्तिः कारणस्वव्यापकस्वस्य भावस्व दर्शनादिति चेन्न-भावो न कारणं अभावत्वाभावादिति अभावत्वस्य कारणत्वव्यापकत्वाङ्गीकारणानुमानसम्भवात् । नन्वन्वयव्यातिरेकाभ्यां भावे कारणत्वनिश्चयादभावत्वे कारणत्वव्यापकत्वं नास्तोति चेत्-मण्यभा-वादावप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणत्वनिश्चयाद्भावत्वेऽपि कारणत्वव्यापकत्वामावेन पूर्वानुमान-भङ्गात् । ननु मण्यभावस्यान्वयव्यातरेकशालित्वेऽपि घटं प्रति दण्डत्वादेरिवानपेक्षायामप्यव-र्जनीयः सित्रिधिरित्यन्यथासिद्धत्वात्र कारणत्वमिति चत्-तुरुयरीत्या भावेष्वप्यवर्जनीयसित्रिधित्वना-न्यथासिद्धेस्सुवचतया कारणत्वानिश्चय एव । ननु मण्यमावस्य मणिरूपप्रतियोग्यपनयनार्थ सिन्निधिः, न दाहात्पादनार्थमित्यन्यथासिद्धिर्युक्तेति चेत्-भावस्यापि स्वामावापनयनार्थमेव सिन्निधिः। लामावे सति कार्यादर्शनादित्यन्यथासिद्धिस्तुलैयव । ननु किमिदं लामावापनयनं नाग १ अन्ततः भवाभावाभाव एव । स च भाव एवांति भावकारणस्वमत्याज्यमिति चेत् मण्यपनयनमप्य-न्तती मण्यभाव एवाति सिद्धं तस्यापि कारणस्वम् । किं च कारणस्वव्यापकतायाः भावस्वेऽङ्गी-कोर तुल्ययुक्त्या कार्यत्वन्यापकत्वस्थापि तत्र सम्भवादभावस्य ध्वंसस्य कार्यत्वमापि न सिद्धयेत्, विशेषाभावात् । अतः कार्यत्ववत् कारणत्वस्थाप्यभावे सिद्धिरिति । ...

स्तवकः]

### कुसुंमाञ्जलिवस्तरसहितः।

इ९

[32] प्रतिवन्धकोत्तम्भकप्रयोगकाले तु व्यभिचारस्तद् स्यात् ; यदि यादरा सित कार्याचुदयः, तादरा एव सित उत्पादः स्यात्। न त्वेवम् ; तदाऽपि प्रतिपक्षस्याभावात्। अस्त्यतिपक्षो हि १ प्रतिवन्धकाभिमतो मन्त्रः प्रतिपक्षः । स च तादर्शो नास्त्येव। यस्त्वस्ति , नासौ प्रतिपक्षः । तथापि विद्योष्ये सत्येव विद्येषणमात्राभावस्त्रत् ; स चौत्तम्भकमन्त्र एवेत्वन्यैव सामग्रीति चेत्—तं, विद्याष्ट्रस्याप्यभावात् । न द्वि दण्डिनि सिति अदण्डानामन्येषां नाभावः , किन्तु दण्डाभावस्यैव केवलस्यति युक्तम् । यथा द्वि केवलदण्डसन्त्रावे, उभयसन्त्रावे, द्वयाभावे वा केवलपुरुषाभावः सर्वद्वाविद्याष्टः , तथा

[32] ननु मण्यभावा न कारणं, मणिसत्त्वऽप्युत्तज्ञकं सति दाहदर्शनादिति चत्-यादृशस्य मणे: प्रतिपक्षत्वमस्मदिष्टं , तादशस्य सत्त्व एव दाहोत्पादे हि व्यभिचारः स्यात् । न ह्यतेजक-दशायां दाहीत्पादस्तादशमाणिसत्त्वकालिकः , तादशमणिरभावात । ये। हि युष्माभिः प्रतिव-न्धकत्वनामिमतः (वस्तुत उत्तेजकाऽऽहितशक्तेम्तदृशायामनाशकत्वेनासम्भावितप्रतिवन्धजनकताकः अत एव उत्तजकाभावविशिष्टमणिखेन युष्माभिः कल्पनीयपातिबन्धकताकः)अस्मनभते च पुंसाभेव प्रतिबन्धकतया कारणीभूताभावप्रतियोगित्वमात्रेण प्रातपक्ष इत्येवीच्यमानः , स तावन्न केवल-मण्यादिः, किन्तु यस्य स्वप्रतिपक्षःस्वविरोधी उत्तेजकोऽसन् , तादश एव । से।ऽयमुचेजका-भावविशिष्टमणिस्तदानीं नास्ति । नन् तथाऽप्युत्तेजकमण्युभयसत्ते भवन्नुतेजकाभावविशि-ष्टम्ण्यभाव उत्तेजकाभावस्वपविशेषणामाव एव ; स चोत्तेजकमेवाति कदाचिद्तेजकं कदा-चिन्मण्यभावः कारणीमिति सामग्रीद्वयमुक्तं भवति, न त्वनुगतः कार्यकारणभाव इति चन्न — सामभ्रचा एकत्वात् । न हि विशिष्टाभावा विशेषणाभाव एव । तथा सति दण्डा-भावविशिष्टपुरुषामावोऽपि दण्डामावाभाव एव स्यात् । तच न युक्तम् । दण्डविशिष्टपुरुष वर्तमाने 'दण्डामाविविशिष्टपुरुषो नास्ती'ति प्रतीयमानेऽमाव प्रतियोगिकारो दण्डामावस्थेव दण्डामावविशिष्टपुरुवाणामापे प्रतियोगितया माने स्पष्ट सति, 'अयमभावी दण्डामाव-मालस्य, न त्वदण्डानामपीं ति न । ह युक्तं वक्तुम् । तसात् केवलपुरुषाभायो दण्डाभावविशिष्टपुरुषाभावः, दण्डमालसद्भावे विशेषणविशेष्योभयाभावाद्भवति, दण्डपुरुषोभयस-द्वावे च विशेषणमाताभावात्, तदुभयाभावे च विशेष्याभावमात्रादित्यनेकत प्रतीयमाने विशिष्टा-भावे वर्तमानं विशिष्टाभावत्वं विशेषणमालाभाववातेषमीतिरिक्तामिति निश्चेयम् । तद्वत् उत्तजका-भावविशिष्टमण्यभावत्वमप्यतिरिक्तम् । तेन रूपेण च कारणत्विमिति । ननु किमर्थमयं क्वेशः,

१. प्र. 'प्रतिबन्ध एव प्रतिबन्धकः। खार्थे कः। तत्वेनाभिमत इत्यर्थः। अते। न विरोधः।'

केवलोत्तम्भकसद्भावे, प्रतिवन्धकोत्तम्भकसद्भावे, द्वयाभावे वा केवलप्रतिबन्धका-भावोऽविशिष्ट इत्यवधार्यताम् । अथैवंभूतसामग्रीत्रयमेव किं नेष्यते ? कार्यस्य तद्याभि-चारात् ; जातिभेदकल्पनायां च प्रमाणाभावात् ; यथोक्तेनैवोपपत्तेः । भावे वा काम-मसावस्तु ; का नो हानिः।

[33] प्राक्तप्रध्वंसिवकल्पोऽपि नानियतहेतुकत्वापादकः, यसिन् सित कार्यं न जायते, तसिन्नसत्येव जायत इति, अत्र संसर्गाभावस्यैव प्रयोजकत्वात् । यस्तु संसर्गाभाव-तादात्म्यनिषयगोविशेषमनाकलयन्नितरेतराभावेन प्रत्यवतिष्ठते, स प्रतियोधनीयः । तथाऽप्यभावेषु जातरभावात् कथं तयाणामुपग्रहः स्यात् ; अनुपगृहीतानां च कथं कारणत्वावधारणमिति चेत्—मा भूजातिः । न हि तदुपगृहीतानामेव व्यवहाराङ्ग-त्वम् । सर्वत्रोपाधिमद्यादहारविलोपप्रसङ्गात् ।

विशेषणाभाव-विशेष्याभावोभयाभावानां त्रयाणां पृथ्येव कारणःवर्मास्त्वाते चेन्न — दाहत्वस्त्रपः कार्यतावच्छेरकेन्याद्यभेचारापतः । न च तृगारणिमणिस्थल इव कार्यवैज्ञात्यं कल्प्यतामि। विश्वक्षयम् — तत्र तृणायनुगतानितप्रसक्तप्रमीभावात्तयां कल्पनेऽपि प्रकृत उक्तरीत्या तल्लाभाद्वैज्ञात्य-कल्पनायोगात् । अभ्युपेत्य च ब्रूमः - प्रमाणभद्भावे, स्यात् कामं ज्ञातिभेदः । अथापि शक्त्य-सिद्ध्या तवैव हानिरिति ॥

[33] न च प्राक् प्रध्वंसादिविकल्याद्यभिचारस्य दुष्परिहरस्वम् ; 'अल नास्ता ति प्रतीतिगन्येन संसर्गाभावस्वेनानुगतरूपेण कारणस्यस्विकारात् । यस्त्विक्षिपति, 'संसर्गाभावस्वं नाम न सम्बन्ध-प्रतियोगिकाभावस्वं सम्बन्धाविच्छल्लप्रतियोगिताकाभावस्वं वा; ध्वंसे प्रागमावे च तदनङ्गीकारात् ; अन्योग्याभावस्यापि तादारम्यसम्बन्धाविच्छल्लप्रतियोगिताकतयाऽतिप्रसङ्गाच । अतः प्रागमावादिस्य एपं संसर्गाभावस्वायेति मणिसत्त्वऽपि तद्भिदास्मकाभावसत्त्वाह्यात्पःति । एव-सन्योग्याभावव्यावृत्तं संसर्गाभावस्व वोधनीयः , 'वृत्तिनयामकसम्बन्ध एव लोके स्वरसतः संसर्ग इति व्यवद्विवते । तादास्म्यं च न तादशन् । स च वृत्तिनयामकसम्बन्ध आधारोधय-भावप्रतिपादकन 'अस्ति पदेन सप्तम्या चावगम्यते , यथा—अत्र घटोऽस्तोति । एवं सप्तम्यादिन्तिर्येश प्रदर्शमानोऽभावः संसर्गभावः । स च त्रितयासकः ; अल घटो नास्तित्येकरूपेण लयाणां यथायथं प्रतितेः । अन्योन्याभावस्तु 'इदमिदं न भवती'त्येवं बोध्यमानः । अतः संसर्गवोधकपदनिदेशप्रयोजकीभृताभावत्वं संसर्गाभावस्त् । तादास्म्यसम्बन्धानविच्छल्लप्रतियोनिति तु प्रसिद्धमेव । अते न कश्चिह्येष इति । न च तथाऽपि दृश्यगुणकर्मणामेव जातिमत्त्वात् निरुक्तधर्मस्य जातिस्वाभावाक्ष्यं तेन त्रितयकोडीकरणमिति

[34] पते (अने)न प्रतिवन्धके सत्यिप तज्ञातीयान्यस्याभावसम्भवात् कार्योत्पाद्प्रस-कः, अनुत्पादे वा ततोऽण्यिष्ठं किञ्चिद्येश्वणीयमस्तीति निरस्तम् । यथा हि 'तज्ञा-तीये सित कार्य जायते , अर्थात् असित न जायते' इति स्थिते तन्द्रावेऽपि तज्ञातीया-न्तराभावात्र भवितःयं कार्येणेति १ न, तथैतदपि ; अनुकूळवत् प्रतिकृळेऽपि सित तज्जातीयान्तराभावानामिकिञ्चित्करत्वादिति ॥

[35] यत्तु 'अकिञ्चित्करस्ये'ति-तद्यसत् । सामग्रीवैकल्यं प्रतिवन्धपदार्थो मुख्यः । स चात्र मन्त्रादिरेव । न त्वसौ प्रतिवन्धकः । ततः किं तस्याकिञ्चित्करत्वेन ? तत्प्र-

वाच्यभ् - भूतःवस्तिःवाद्यपाधिविशिष्टतयाऽपि वस्तूनामनुगतव्यवहारविषयःवदर्शनेन जातिःवाभावे-ऽप्यदोषात् ॥

[34] ननु मण्यमावस्य कारणत्वे एकस्मिन् मणौ सत्यप्यत्यस्य तज्ञातीयस्य मणरमावसत्त्वाइ।हापत्तिः । तल दाहानुत्पादे तु मण्यमावताऽतिरिक्तं कारणं स्वीकर्तव्यमापतितामिति चेत्—
इदमुक्तेन व्यवहारिविलापप्रसङ्गेनैव निरस्तम् । न द्यकस्मिन् मणौ स्वात मणिनीस्ताति व्यवहारी
लोके मवतीति । एकव्यक्तिमात्रसत्त्वेऽपि कारणत्ववत प्रतिवन्धकत्वस्थापि सम्भवात् । कपोले
सिति घटो जायत इत्युक्तौ अर्थात् कपालामावे घटो न मवतीति व्यतिरेकोऽपि सिद्धचित । एतस्मिन् स्थित, 'तर्द्धिककपालसत्त्वेऽपि कपालाम्तरासत्त्वात् कार्यं मा मृ'दिति प्रश्लो यथा न मवति;
तथैवैकप्रतिवन्धकसत्त्वेऽपि प्रतिवन्धकान्तरासत्त्वात्कार्यं भवत्वित्यपि न भवति; कारणवत् प्रतिवन्धकप्रतिवन्धकसत्त्वेऽपि प्रतिवन्धकान्तरासत्त्वात्कार्यं भवत्वित्यपि न भवति; कारणवत् प्रतिवन्धकप्रतिवन्धकसत्त्वेऽपि प्रतिवन्धकान्तरासत्त्वात्कार्यं भवत्वित्यपि न भवति; कारणवत् प्रतिवन्धक्तित्व कार्यमिति सामान्याभावस्त्तेव कार्यमिति ॥

[35] यस्तु शक्यस्वीकारं मन्त्रादेः प्रतिवन्धकत्वं न घटत इति — तदिष्टमेव । प्रतिवन्धपद - मुख्यार्थो हि सामग्रीविरहः । प्रकृते च मण्याद्यमावविरहस्त्यः प्रतिवन्धो मण्यादिरेव । प्रतिवन्ध-कत्वं तु मण्यादिसन्निधापकानां पुंपामेव । ते च सन्निधापनकरत्वात् किञ्चित्करा एवेति । एक-देशिनस्तु 'प्रतिवन्धः कार्यानुत्पादः , तत्प्रयोजकत्वरूपं प्रतिवन्धकत्वमेव मण्योदिरित्याहुः । तत्र , मणौ मुख्यस्य प्रतिवन्धकत्वस्यासिद्धेरुपचारस्यैवाश्रयणीयत्वात् । तथा हि — कार्यस्यानुत्पादो नाम कि कार्यप्रागमावस्य काळान्तरसम्बन्धः । आद्ये प्रागमावस्यानादित्वात् मणेस्तदजनकत्वादप्रतिबन्धकत्वं सिद्धम् । नान्त्यः, काळशञ्दमुख्यार्थस्य महाका-नादित्वात् मणेस्तदजनकत्वादप्रतिबन्धकत्वं सिद्धम् । नान्त्यः, काळशञ्दमुख्यार्थस्य महाका-

१ नञ् क पु. नास्ति । 'यथा तथे'ति साजात्यमयुक्तत्वेन रूपेण विवक्षितं चेत् तदमावेऽपि न दोषः । प्र. 'यथा .... ....वीजान्तराणाममावादङ्करेण न भाव्यामित्ययुक्तम् , तथैतद्पी-त्यर्थः' इति ।

योकारस्तु प्रतिवन्धारः ; ते च किञ्चित्करा एवेति किमसमञ्जलम् ॥ ये तु व्युत्पाद्य-न्तिः 'कार्यानुत्पाद एव प्रतिवन्ध' इति - तैः १ 'प्रतिवन्धमकुर्वन्त एवं प्रतिवन्धकाः ' इत्युक्तं भवति । तथा हि-कार्यस्थानुत्पादः प्रागभावो वा स्थात् , तस्य काळान्तरप्रा-प्रिर्वा । न पूर्वः , तस्यानुत्पाद्यत्वात् । न द्वितीयः , काळस्य स्वरूपतं ऽभेदात् । तदु-पाधेस्तु मन्त्रमन्तरेणापि स्वकारणाधीनत्वात् । प्रागभावावच्छेद्दककाळोपाधिस्तदेपक्ष इति चेन्न—मन्त्रात्पूर्वमपि तस्य भावात् । तस्मात् सामग्रीतत्कार्ययोः पौर्वापर्यनिय-मात्तदभावयोरिप पूर्वापरभाव उपचर्यते ; वस्तुतस्तु तुस्यकाळत्वमेवेति नायं पन्थाः । [36] न चेदेवं, शक्तिस्वीकारेऽपि कः प्रतीकारः १ तथा हि प्रतिवन्धकेन शक्तिर्वा विनाश्यते, तद्वमीं वा, धर्मान्तरं वा जन्यते, न जन्यते वा किमपीति पक्षाः । तत्ना-

स्थैकत्वात् कालान्तरस्यस्य दुवेचत्वात् । वस्तुतः कालस्थैकत्वेऽपे तदुपार्थानां मिन्नत्वात् पूर्वोपाधिभिन्नोपाधिसम्बन्ध एव कालान्तरप्राप्तिरिति चेत् — उपाधिसम्बन्धस्यापि कालिकम्बरूपसम्बन्धन्यतेषाधिस्वरूपत्वात् दशोपाधिजनकत्वमेव प्रतिबन्धकत्वं वक्तव्यम् । तच्च न सम्भवति, उपाधीनां सूर्थपरिस्यन्दादिरूपाणां सूर्यादिकारणायत्तत्वेन प्रकृतमणिमन्त्नायत्त्वामावात् । ननु तेषां परिस्यन्दत्वादिना मण्याद्यजन्यत्वेऽिर, यादश कालोपाद्ध्यवच्छेदेन दाहप्रागमावः , तादशप्रागमावावच्छेदकोपाधित्वेन रूपेण मण्यादिजन्यत्विम्वयत् इति चन्न — मण्यादेः पूर्वमापि प्रागमावावच्छेदकोपाधितन्वेन तत्त्वस्यापि कार्यतानवच्छेदकत्वात् । तस्मान्मण्याद्यमावस्य दाहं प्रति कारणत्वात् तथोदिहमण्याद्यमावयोर्थः कार्यकारणभावः , स एव तदमावयोरारोप्यते । आरोप्य च मण्याद्यमावामावाद्दाहामाव इति व्यवद्धिते । एवमेव कारणाभावात् कार्यामाव इति व्यवद्दारः सर्वत्र । न तु कार्यामावः कारणाभावकालावृत्तिः । अतः मण्यमावामाव मणौ प्रागमावात्मकदाहानुत्पादजनकत्वमौपचारिकामिति , नायं पन्था वस्तुतत्त्वशोधनावसरऽनुसर्तव्यः । अतो मणिः प्रतिवन्धः ; प्रतिवन्धकस्तु पुरुष इत्यव मुख्या रीतिः ॥

[36] मीमांसकैराप यदि मन्तार्रमुख्यं प्रतिवन्धकत्वं अभावस्य कारणत्वं वा नैत्यते, किन्तु राक्तिरेव स्वीक्रियते, तदाऽप्यनियतहेतुकत्वप्रयुक्तस्य व्यामचारस्य पारेहारः कथम् ! तथा ।है — प्रतिवन्धकत्वं कि वाह्मातदाहानुक्र्रशक्तिनाशजनकत्वं, यद्वा ताहशशक्तिनिष्ठराहानुक्र्रथरूपधर्मनाशजनकत्वं, जाहा वाहप्रतिक्र्रथर्मजनकत्वं, किं वा किश्चिज्जनकत्वस्यवास्वाकारंणीपचारिकं दाहानुत्रवादहेतुत्विमित्यते । तत्र चतुर्थपक्षे प्रतिवन्धकत्वममुख्यम् । अतोऽक्तिश्चित्करत्या मुख्य-प्रतिवन्धकत्वायोगाचतुर्थपक्षास्वाकारे विपरीतधर्मजनकत्वस्वपतृतीयपक्षावरुम्वने, ताहशपतिक्र्रधर्मे

१. प्रतिबन्धनिस्वितमुख्यजनकताशून्या एव प्रतिबन्धकशब्दार्था इति तैरुक्तपायिनत्यर्थः।

किञ्चित्करस्य प्रतिवन्धकत्वानुपपत्तेः विपरीतधर्मान्तरज्ञनने, तदभावे सत्येव कार्यमित्य-भावस्य कारणत्वस्वीकारः, प्रागमावादिविकल्पावकाद्यश्च । तद्विनाद्ये तद्धमीवनाद्ये वा पुनरुत्तम्भकेन तज्जननेऽनियतहेतुकत्वम् : पूर्वे स्वरूपीत्पादकात् इदानीमुत्तम्भका-दुत्पत्तेः । न च समानद्यक्तिकतया तुल्पजातीयत्वाच्चेयोमिति साम्प्रतम् ; विज्ञातीयेषु समानद्यक्तिनिपेधात् । न च प्रतिवन्धकद्यक्तिमेवोत्तम्भको विरुणद्वि , न तु भावद्यक्ति-मुत्पादयतीति साम्प्रतम् ; तद्गुत्पादप्रसङ्गात् । काळिविशेपात्तदुत्पादे तदेवानियत-हेतुकत्विमिति ॥

[37] स्योद्तत्—मा भृत्सहजराकिः ; आधेयशाकिस्तु स्यात् । दृश्यते हि प्रोक्षणा-दिना बीह्यादेरभिसंस्कारः। कथमन्यथा काळान्तरे तादशानामव कार्यविशेषोपयोगः। न च मन्त्रादीनेव सहकारिणः प्राप्य ते कार्यकारिण इति साम्प्रतम्-तेषु चिरध्वस्तेष्वपि सति न दाहः, असति दाह इति तादृशयमीभावस्य दाहं प्रत्यपेक्षितत्वात् अभावकारणत्वापातः ; एवं प्रागमावादि।विकल्पेन व्यभिचारोऽप्यनुगतसंसगीमावत्वास्वीकारे आपतति । अतस्तृतीयपक्षमप्यु-पक्ष्य शक्तिविनाश-शक्तिधमिविनाशरूपपक्षद्वयावलम्बन मणिमालसमवधाने तन्नाशास्पुनरुतेजकेनापि कार्यं न स्यादिति नष्टस्योतेजकेन पुनरुत्पादस्वीकारे, पूर्वमुत्तेजकानपक्षं वाह्नस्वरूपोत्पादकसामग्री-बलाचदुत्पादात् , इदानीं मन्त्रादिना तन्नाशानन्तरमुचजकवलाचदुत्पादाच तत्रानियतहेतुकत्व-मवर्जनीयम् । न च सामप्रचामुचेजके चानुगतैकशक्तिस्वीकारान्न व्यमिचार इति युक्तम् । तृणा-रिणमिणिविचारावसर एव विजात्येकशकिरासात् । न च प्रतिवन्धकगतशक्तिनाशकत्वमेवीतेज-कस्य , न तु वाह्रिशक्त्युत्पादकत्वामिति वाच्यम् — तर्हि शाक्तिस्पकारणामावादुत्तेजककाल दाहा-नुत्पादपसङ्गात् । ननु तत्रोत्तेजकसमवधानकारु एव हेतुरिति चत् — तर्हि कदाचिच्छिक्तः कारणम् दाहं प्रति, कदाचित् स काल इत्यानियतहेतुकत्वभेव । अतः शक्तिस्वाकारेऽनियत-हेतुकत्वापातात् तृतीयचतुर्थपक्षावरुम्बनमेव युक्तमिति सिद्धमभावकारणत्वे अमुख्यप्रतिवन्धकत्वे वा । न च मुरूपपतिबन्धकत्वनिर्वाहाय तृतीयपक्ष एवेष्यत इति वाच्यम् । प्रतिबन्धकजनिते विपरीतधर्में अप कदाचित् प्रतिवन्यकःवन्यवहारसम्भवेन तत्रेव सर्वत्र मन्त्रादाव मुख्यःवसम्भवा-दतीन्द्रियधर्मीत्पात्तिकल्पेन गौरवात् । अतस्तुर्य एव ज्येष्ठ इति ॥

[37] ननु सामग्रीवलाद्वाह्वना सह जायमानतया शक्तिशब्दव्यपदेश्या शक्तिमा मृत् दृष्टान्तः, पूर्वसिद्धेषु त्रीहिषु पश्चात् प्रीक्षणादिभिराधातव्या शक्तिर्दृष्टान्तः स्यात् । अवश्यामियमङ्गी-कार्या ; त्रीहीन् प्रोक्षतीत्यादिश्चतौ द्वितीयया त्रीह्यादेः प्रोक्षणादिसंस्कार्यत्वदर्शनात् । तल शक्त्यभावे प्रोक्षिताप्रोक्षितवेलक्षण्यामावेन प्राक्षितानामेव पश्चादभ्युपगतः पुरोडाशात्साध्य-यागादानुपयोगो न स्यात् , त्रीह्यन्तरेणापि तस्सम्पादनसम्भवात् । न च मन्त्रीचारणप्रोक्षणादीनि

कार्योत्पादात् । नापि प्रध्वंससहायास्ते तथा ; एवं हि यागादिप्रध्वंसा एव स्वर्गादी-नुत्पादयन्तु ; कृतमपूर्वकरूपनया । तेषामनन्तत्वादनन्तफलप्रवाहः प्रसज्यत इति चेत्— अपूर्वेपि करिपते तावानेव फलप्रवाह इति कुतः ? अपूर्वस्वाभाव्यादिति चेत्—तुस्यमिद-भिहापि । तायताऽपि तत्प्रध्वंसो न विनश्यतीति विशेषः ॥

[38] स्यादेतत्—'उपलक्षणं प्रोक्षणादयः; न तु विशेषणम् । तथा चाविद्यमानैरिष तैरुपलक्षिता चोद्यादयस्तत् तत्नोपयोक्ष्यन्ते , यथा गुरुणा टीका ; कुरुणा क्षेत्रम्— इति चेत्— तदसत् । न दि स्वरूपन्यापारयोरभावे ऽप्युपलक्षणस्य कारणत्वं किश्चादिरुल ति ; अतिप्रसङ्गात् । न्यवहारमात्नं तु तज्ज्ञानसाध्यम् , न तु तत्साध्यम् । तज्ज्ञान-

शक्तिमनुःषाँद्यव सहकारिकारणानि भवन्तु ; अर्छ शक्त्यति वाच्यम्—तेषां कियाह्यपत्या प्रागेव ध्वस्तत्या खरूपेण कारणत्वायोग त् । न च प्रोक्षणादिध्वंससहकृता एव त्री द्यादयः कार्यकारिण इति वाच्यम्—तथा सित प्रोक्षणादिसन्निपत्योपकारकस्थल इव यागादिकर्मणामपि स्वध्वंसद्वारिव स्वर्गादिसाधनत्वसम्भवात् परलोकसाधनादृष्टस्य संप्रति सिषाधायाधितस्यासिद्ध्यापत्तः । ननु ध्वंसानामावनाशित्वात् तेषां व्यापारत्वे कारणसत्त्वात्पुनः पुनः फलप्रसङ्ग इति चेन्न—अपूर्वकल्पनेऽपि तस्य द्विक्षणस्यायिवहुसुत्वसन्तानजनकत्या तावानेव फलप्रवाहः, न तदुपरौति व्यवस्थापकं किमिति प्रश्नसम्भवात् । नन्वपूर्वस्य तदनन्तरमभावादेव न फलापत्तिः । न च क्षणिक-प्रथमसुत्वमात्रेणाविनश्य तत्वत्कालानुशृत्वित्त्वत् तदनन्तरमभृतृवृत्तिः कृतो नाति शङ्क्यम्—अस्मात् कर्मण एनावत्कालानुमाव्यं फलमित्यं भवतीत्यस्य प्रमाणप्रतिपन्नत्त्या तत्तिन्नयत्कालफलजनकत्वेन्तेव तत्तदपूर्वस्य कल्पितत्वात् । अतस्तावत् फलजनकत्वमेव तस्य स्वभाव इति तत एव फलप्रवाहन्त्यस्य विच्यास्त्रायाः स्वीकृतत्वात् । यरं त्वपूर्वस्य भावकायत्या प्रमिततावत्फलप्रवाहजनकत्वेनव तस्य व्यापारत्वायाः स्वीकृतत्वात् । परं त्वपूर्वस्य भावकायत्या प्रमिततावत्फलप्रवाहान्तर्गतानितम-फलन तन्नाशः , प्रध्वंसस्तु तावत्फलप्रवाहिकजनकोऽपे तत्रो न विनश्यतित्यपूर्वादस्य विशेषः। अते। ध्वंसस्य व्यापारत्व एवमनुपपत्यभावात् प्रकारान्तरंणेव तत्वातद्यापारकत्वे।पपादनेन यागादि-जन्यपूर्वस्य व्यापारत्व एवमनुपपत्त्यभावात् प्रकारान्तरंणेव तत्नातद्यापारकत्वे।पादकिन यागादि-जन्यपूर्वसम्भविति।।

[38] ननु सत्यं न ध्वंसच्यागरकत्वम् ; अथाप्यतिशयमन्तरंणैव प्रीक्षणादिस्थलं निर्वाहः । तथा हि प्रीक्षिताप्रीक्षितप्रधारण्येन त्रीहीणां यागान्वयच्यावृत्ती हि प्रोक्षणादेरुपयोगः । तल नष्टत्वाद्विशेषणाविषया तत्य त्रीह्यन्तरच्यावर्तकत्वासम्भवेऽप्युपलक्षणतया च्यावर्तकत्वं घटते । एवं च कृतप्रोक्षणेरेव त्रोहिमियीगः सध्य इति शास्त्रताऽवगमात्र त्रीह्यन्तरमहणप्रसक्तिः । यथा गुरुणा प्रभाकरेण संप्रत्यवर्तमानेनाप्युपलक्षिता तत्कर्तृका शावरभाष्यदीका गुरुटाकेति व्यवहारे

मिप स्वकारणाधीनम् । न तु तेन निरन्वयध्वस्तेन जन्यते । (अस्तु तावत्) अस्तु या तत्नाष्यितिशयक्रव्यनाः किन्नश्चित्रश्चम् ? यद्वा यागादेरप्युपलक्षणत्वमस्तु । तदुपलक्षितः कालो यज्वा वा स्वर्गादि साधियष्यित इतमपूर्वेण ॥

[39] न च देवदत्तस्य खगुणारुष्टाः शरीराद्यो भोगाय , सन्द्रीगसाधनत्वात् स्नगा-दिवदित्य(नुमाना)न्वयिवलादपूर्वसिद्धेनीविदेष इति साम्प्रतम् ; इच्छाप्रयत्नश्रानैर्यथा-योगं सिद्धसाधनात् । न च तद्रहितानामपि भोग इति युक्तिमत् , येन ततोऽप्यधिकं सिद्धयेत् । नापि खगुणोत्पादिता इति साध्यार्थः, मनसाऽनैकान्तिकत्वात् । नापि कार्यत्वे सतीति विशेषणीयो हेतुः ; तथाप्युपलक्षणैरेव सिद्धसाधनात् । असतां तेषां कथमुत्पादकत्विमिति चेत्—तदेतदिभमन्त्रणादिष्विप तुष्यम् ॥

डपयुज्यते , यथा च कुरुणा राज्ञा मृतपूर्वेणाप्युपलक्षितं क्षत्रं कुरुक्षेत्रामिति व्यवहारे ; तद्वत् इति चेन्न-साक्षात् स्वरूपस्य वा स्वव्यापारस्य वा कार्यकालेऽभावे कारणत्वायागात् । अन्यथा नष्टादापं दण्डाद्धरे त्यन्यापे : । दृष्टान्तश्च विषमः ; व्यवहारे व्यवहर्तव्यज्ञानस्यव कारणत्वेन गुरुर्द्धकाते व्यवहर्तव्यस्य ह्वानां प्रत्युपलक्षणविषया कारणत्वमस्त्येवेति वाच्यम्-ज्ञानसामान्ये विषयस्याकारणत्वात् ; प्रत्यक्षं प्रत्येव तस्य तत्त्वात् । अतः संप्रति गुर्वादिव्यवहर्तव्यज्ञानं स्मृत्यनुमित्यादिरूपं स्वस्वकारणाधीनम् , न तु स्वरूपतो व्यापारतश्चावतेमानतया निरन्वयध्वस्त्र-गुर्वाद्यधीनामिति । यदि च दृष्टान्तेऽपि कारणत्वे आग्रहः तर्द्धपलक्षणस्य कारणत्वेऽतिप्रसङ्गात् तलापि र कादौ गुर्वाद्यादिरः कश्चिद्रतिशयः स्वोकार्य इति त्यवेव दृष्टान्तासिद्धिः । किञ्चोपलक्षणस्य कारणत्वेऽतिप्रसङ्गात् तलापि र कादौ गुर्वाद्यादिरः कश्चिद्रतिशयः स्वोकार्य इति त्यवेव दृष्टान्तासिद्धिः । किञ्चोपलक्षणस्य कारणत्वे यागादेरप्युपलक्षणत्वं स्वीकृत्य तदुपलक्षितस्य महाकालस्य तादशस्य यजन्यानस्य व स्वर्गादिसाधनत्वसम्भवाददृष्टसिद्धिप्रसक्त्यभावात्कृत एष तदाधारविचारः ?

[39] न च न वयं प्रकारान्तरणानिर्वाहात् यागादेरहष्टं स्वीकुर्मः; किन्त्वनुमानप्रमाणसद्भावात् तच्चेदम् देवदत्तस्य गात्रक्षेत्रकळत्नादया मोगार्थं तद्भुणाऽऽकृष्टाः तद्भोगसाधनत्वात् तित्रिर्मितस्रगा-दिवादिति । अनेन चान्वय्यनुमानेन तद्भुणस्यादृष्टस्य सिद्ध्या यागादेः प्रोक्षणादिवेषम्यामिति वाच्यम् अनेनादृष्टासिद्धः । तथा हि किमिदं तद्भुणाकृष्टत्वम् १ किं भोगजननाय तद्भुण-रूपसहकारिकारणापेक्षत्वं किं वा तदुःत्पादितत्वम् १ नाद्यः, पुरुषेणेच्छाप्रयत्नपूर्वकमेव तत्तद्भस्तूप्योजनेन सुखसम्पादनात्तादृशेच्छादिगुणमादायानुमानपर्यवसानेनार्थान्तरात् । यत्र परकृतचन्दन-रुपादिना स्वेच्छाप्रयत्नावन्तरेण सुखानुभवः तत्नाप्यन्तस्सुखात्पूर्वं तःसंवेदनस्यावश्यकतया ज्ञान-मादायेवानुमानपर्यवसानम् । ईदृशगुणामावऽपि भोग इत्यस्य प्रामाणिकत्वे ह्येतदितिरिक्त-गुणसिद्धः । नान्त्यः , मनिस नित्ये उत्पादितत्वरूपसाध्यामावेन व्यभिचारात् । न च

[40] तसाद्भावभूतमितशयं जनयन्त एव व्रोक्षणादयः काळान्तरभाविने फळाय कल्पः नते । प्रमाणतस्तदर्थमुपादीयमानत्वात् यागकृषिचिकित्सावदिति । अन्यथा कृष्याद्यो दुर्घटाः प्रसन्यरम् ; वीजादीनामापरमाण्यन्तमङ्गात् तेषु चावान्तरजातरभावान्तिः यतजातीयकार्यारमानुत्पपत्तेः । अत्रोच्यते—

[41] संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रीक्षणाभ्युक्षणादिभिः। स्वगुणाः परमाणूनां विशेषाः पाकजादयः॥ ११॥

कार्यस्वे सित तद्भोगसाधनः वादि। ते हेतुरुच्यत इति वाच्यम् एवमापे शरीरादिकारणतया त्व-दिनिमतादृष्टहेतुयागहोमादिविषयकज्ञानेच्छापयलानां गुणपदेन प्रहणेन सिद्धसाधनाद दृष्टासिद्धेः। न च तेषां नष्टानां कथमुत्पादकः वामिति वाच्यम्— उपलक्षणतयाऽपि हेतुः वसम्भवस्य प्राक्षणा-मिमन्त्रणादिविषये त्वदुक्तत्वात्। अत्र तदसम्भवे तत्रापि तदसम्भवात् सिद्धचत्येव प्रोक्षण-जन्योऽतिशयः॥

[अथैतदनुमानेनैव यागादिजन्यादृष्टस्यात्मधर्मत्वसिद्धौ कथिमतःपरं मृतधर्मत्वाशेङ्कति चेत् न वयमतदनुमानं स्वीकुमः , अप्रयोजकत्वात । किन्तु त्वदुक्तप्रमाणसत्त्वे त्वद्वीत्यैव प्रोक्षणादि-जन्यातिशयसिद्धिरित्युपापीपदाम । अस्तन्मतं तु—स्वयं स्वव्यापारद्वारा वाऽव्यवाहतपूर्ववृत्तित्व-विराहणः कारणत्वेऽतिप्रसङ्गात् 'चिरध्यस्तं फलायाल न कमीतिशयं विने'त्येवापूर्वसिद्धिरिति । न च ध्वेसेन निर्वाहः , तथात्वे दण्डस्थापि स्वध्वसद्वारा घटकारणत्वापत्तेः ; पुण्यपापयोः कीर्तन-प्रायश्चित्तनाइयत्वस्य प्रमाणसिद्धत्वाच ध्वंसत्य चानाइयत्वात् ।]

[40] तसाद्यागक्वाविचिकित्सावत् वेशक्षणादिकमपि त्रीद्धादिषु ध्वंसविळक्षणं भावात्मकमितशयमुत्पायेत्र स्वर्गादिहेतुयाग् यपूर्वजनकम् पुत्रष्टिपितृयज्ञादेः पुत्रपित्राद्यथित्वेत्व , यजेत स्वर्गकाम
हति स्वर्गकामाधिकार्थर्थत्वेन च यागादिरवास्त्रापि प्रमाणमुखेन त्रीः ह्यादेशनापादेयस्वात् । न चात
कृषिचिकित्माभ्यामितशयोऽप्रामाणिक इति मन्तव्यम् तत्राप्युप्तालिसानां वीजभेषजादीनामिममतकार्यात्मना भवनाय परमाणुपर्यन्तं विनाशस्यावश्यकतया अन्ततः शिष्टेषु पृथिवीपरमाणुष्यवान्तरवैज्ञान्यस्यानङ्कोकारात् पृथिवीत्वज्ञातिरिहितेभ्यस्तेभयस्तृणरोगादेरप्युत्पत्तिप्रमञ्जन तत्परिहारण
विलक्षणाद्धरारोग्यान्यत्रेतिपादकत्वसम्पत्तये परमाणुष्वितिश्चयात्पत्रेरावश्यकत्वात् । तस्मात्तन्त्यायेन
सिद्धः प्रोक्षणादिना त्रीद्धारेरतिश्चयः । त्रीहीनवहन्त्तोत्यादौ त्रीद्धादेः कर्मत्वश्रवणात् , क्रियाजन्यपत्रक्रमागित्वस्त्रपक्रमित्वोपपत्त्रयेऽपि तत्रवातिशयः स्वीकार्यः । एवं चाध्यशक्तिदृष्टान्तेन यागादिजन्यातिशयस्थापि भूतधर्मत्वमेव युक्तमिति ॥

[41] अत्रोच्यते—इष्ट एवासाकं प्रीक्षणादिजन्योऽतिशयः, अथापि स पुरुषिनष्ठ एवेष्टः, न मूतानेष्ठः । कृषिनिकित्सास्यलेऽपि पाकसम्भवस्थले पाकजानामन्यत्र चान्यादशानां परमाणु

स्तवकः ]

H.

V.

-11

न्ने'

1-

त्

I

### कुसुमाञ्जलिविस्तरसहितः।

33

यथा हि देवताविशेषोदेशेन हुताशने हिवराहुतयः समन्ताः प्रयुक्ताः पुरुषम-भिसंस्कुर्वते, न विह्नं, नापि देवताः ; तथा बीद्याद्यदेशेन प्रयुक्यमानः प्रोक्षणादिः पुरुष-मेव संस्कुरुते, न तम् । यथा च कारीरीजनितसंस्काराधारपुरुषसंयोगाज्ञलमुचां सञ्चरणजलक्षरणरूपा क्रिया, तथा बीद्यादीनां तत्तदुत्तरिक्रयाविशेषाः । यथा चैकत्र कर्त्वकर्मसाधनवैगुण्यात्फलाभावस्तथा परतापि ; बागमिकत्वस्योभयतापि तुल्यत्वात् ॥

[42] न तर्हि वर्हिप इव बीहादिः पुनरुपयोगान्तरं स्थात् । उपयोगे वा तज्ञातीया-न्तरमप्युपादीयेत ; अविदेशपात् । न । विचित्रा ह्यभिसंस्काराः । केचिद्याप्रियमाणी-देश्यसहकारिण एव कार्ये उपयुज्यन्ते । किमल कियताम् ? विधेर्दुर्छघन्वात् । यथा-चाभिचारसंस्कारो यं देहमुद्दिश्य प्रयुक्तस्तद्पेक्ष एव तत्सम्बद्धस्यैव दुःखमुपजनयति नान्यस्य ; न वा तद्नपेक्षः । एवमभिमन्त्रणादिसंस्कारा अपि भवन्तो न मनागपि नो-पयुज्यन्ते । कथं तर्दि बीह्यादीनां संस्कार्यकर्मतेति चेत् प्रोक्षणादिफलसम्बन्धादेव ॥ गतगुणानामेवेतरवैलक्षण्यवहतया विशेषह्मपत्वाच तलाप्याधयशक्तिसिद्धिः । तथा हि मीमांसकैः प्रोक्षणाद्यतिशयस्य त्रे ह्यादौ (पू- मो २.१. ४) स्वीकृतस्वेऽप्यसाभिरात्मनिष्ठस्वमेवेष्यते- प्रोक्षणा-दिकमात्मसमवेतादृष्टजनकं अदृष्ट्रहेतुकर्मत्वात् अर्थकर्मवदित्यनुमानात् । याः खलु मन्त्रपूर्व कियमाणा हिबराह्तयः , तास्वेकैकापि त्यागप्रक्षेपोभयात्मिका । तत्र त्यागांशो देवताहेशेन किय-माणः , प्रक्षेपांशश्चाहवनीयाचाह्येन । न च तल यागस्य देवतायां प्रक्षेपस्य चाग्न्यादावतिश-याधायकस्विमिष्टम् ; कि स्वास्मिनि । तथैव प्रोक्षणोदेरापि । ननु तलातिशयाभावेडसंस्कृतैरेव त्री ह्यादिभियीगनिष्यतिरुक्ता स्यादिति चेत् -- तर्हि कारीरी स्वप्रवानकर्मजन्यादृष्टस्यात्मनिष्ठतया निरहँष्टरेव मेघैः सञ्चरणवर्षणादिनिष्पित्रका स्थात् । यदि तत्नादष्टस्य स्वाश्रयात्मसंयोगद्वारा मेघसम्बन्धः , तर्झतापि तद्द्वरैव प्रोक्षणाद्यतिशयस्य त्रीद्यादिसम्बन्धः । ननु पुंस्यहष्टपक्षे पात-कादितुष्ट तत्र तत् कथं भवेदिति चेन् -- त्रीहीणामन्याथार्जितस्वारिना दुष्टस्वे तत्र कथं भवेदिति तुल्यम् । 'कर्मकर्तृसाधनवैगुण्या'दिति सुत्रोक्तिदिशाडपेक्षितांशलेष वैगुण्यमेव, अन्यदा न किञ्चिरिति चे भयत तुल्यम् ; कारीरीयेक्षिणये।ः कर्नृविशेषत्रीहिविशेषयोश्चाममसिद्धमाधनताया अविशिष्टःवात् ॥

[42] ननु तर्हि त्रे हीन् पे:क्षतीत्यत्र प्रोक्षणस्यात्मगतादृष्टजनकत्वे सक्तृन् जुहोतीत्यत्रेव धात्वर्थप्राधान्येनार्थकर्मत्वापत्त्या त्रीहीणां तदक्कत्वमेव बाच्यम् । एवश्च प्रे।क्षितत्रीहीणामवहनन-सम्बन्धो यागसम्बन्धश्च न स्यात् । त्री।हिसंस्कारकत्वे हि प्रोक्षणस्य , संस्कृतानामुत्तरत्र विनिन्योगस्यावश्यकत्या यागे तेषामेवोपयोगः स्यात्-यथा वार्हिःस्तृणातीति स्तरणसंस्कृतस्य वार्हिषः, वार्हीष हवीष्यासाद्यतीति विहितहविरासादने विनियोगस्तद्वत्-न तु तदसंस्कारकत्वेऽपि । न

[43] ननु यदुद्देशेन यिक्तयते तत्तत्त किञ्चित्करम् , यथा पुतेष्टिपितृयज्ञौ । तथा चाभिमन्त्रणादयो बीह्याद्युदेशेन प्रवृत्ताः इत्यनुमानिमिति चेत्—तन्न—हिवस्त्यागादि-भिरनैकान्तिकत्वात् । न हि ते कालान्तरभाविफलानुगुणं किञ्चित् हुताशनादौ जनय-न्ति । किं वा न दृष्टिमिन्द्रियलिङ्गशब्दव्यापाराः प्रमेयोद्देशेन प्रवृत्ताः प्रमातर्येव किञ्चजनयन्ति, न प्रमेये इति ॥

चोपस्थितत्रोहित्यागे मानामावात एव कार्यान्तरेऽपि गृह्यन्ते । एवमात्मिनष्ठादृष्टजनकत्वमात्रेणा-र्थकमीत्वप्रसञ्जनमपि न युक्तम् व्याद्धादेशेन प्रोक्षणविधानात् द्वितीयया त्रोहीणां प्राधानयावगमात् प्रेक्षणस्य गुणकर्मत्वादिति वाच्यम् —गुणकर्मत्यसिद्धावप्यदृष्टस्यात्मनिष्ठत्वेऽदृष्टवद्गत्मसंयोगस्चप-सम्बन्धस्य त्रीह्यन्तरेडाप तुल्यत्वेन तद्ग्रहणेडाप दोषानापत्तेरिति चत् उच्यते । त्रीहीन् प्रोक्षती-त्यादौ त्रीह्यनुवादेन प्राक्षणविधानात् अनुवादस्य च सति सम्भवे सन्तिहितगामित्वात् त्रीहिभि-येजेवोते वाक्यविहितानामेवात्र प्रहणम् । एवं त्रीहिनिशिते तृतीयया तेषां यागं प्रति करणत्वा-वगमात् साङ्गस्यैव करणत्वात् , प्रोक्षणाद्यङ्गजन्योपकारसङ्गतेत्रीहिभियोगं भावयोदिति मीमां-सकसम्मतवाक्यार्थस्थान प्रोक्षणाचाद्देश्यभूनैत्रीहिभियीगं कुर्यादिति वाक्यार्थस्वीकारात् एवंविध-विधेर्दर्रुङ्कतया न त्रीयन्तरप्रहणप्रसिक्तः । अतःप्रोक्षणादिकमीहरा हेर्यसहक्रुनमेव कार्योप-ये।गि । अन्यथा इयेनेनाभिचान् यजेते।ति विहितइयेनयागजन्यादृष्टस्यात्मनिष्ठत्वेऽविवादाद्वध-कमतया यः शत्रदेह अहिष्टस्तद्रांतारक्तशलेदह्रापे साश्रयसंयुक्तत्वसम्बन्धेन।हष्टसत्त्वात्तदवच्छे-देनापि दुःखजननप्रसङ्गः । अतो यथा इपनकर्म नान्यशबदुःखजनकम् ; न वा तच्छबविष-येऽ। पे तहेहानपेक्षम् , जन्नानतरे तद्वाधनात्-तथा प्रोक्षणादिकमप्युहेर्ये भवत् न मात्रयाऽ प्यतुपयुक्तं भवाते । किं त्वदृष्टद्वारेवोद्देश्यभूतस्यैव यागान्वयविधानादुपयुक्तं भवतीति । अथीन त्पत्त्यासि विक्वतिसंस्कृतिमेद। चतु विधे कर्मत्वे संस्कार्यत्वरूपकर्मत्वस्यैव प्रकृते वाच्यत्या तत्रादृष्टा-नङ्गोकरे कियाजन्यफलशालित्वरूपं कर्मत्वमेव दुर्घटामिति चेल-पोक्षणजन्यतया तत्फलम्तजलसं-योगशिक्तशदेव तदुवपते: । एवं च तन्मीमांसागतं 'तानि द्वैधां धिकरणमपि प्रीक्षणादे-र्गुणकर्मत्ववोधनेदम्परम् , न त्वदृष्टस्य त्री ह्यादिनिष्ठत्वसाधकानिति ॥

[43] यत्तु मीमांसकानुमानं प्रोक्षणादिकं त्रीहिनिष्ठादृष्टजनकं त्र ह्युद्शेन क्रियमाणत्वात् । यन् यदुद्देशेन क्रियते तत्तत्र किञ्चिज्ञनकम् ; यथा पुत्रष्टिः 'वैश्वानंर द्वादशकपार्छ निर्वर्षत् पुत्रे जाते' इति विद्विता, 'तेजस्व्यत्नाद इन्द्रियाची पशुपान् भवती' त्युक्तफरुहेतुमदृष्टं पुत्रोद्दे शन क्रियमाणतया तत्र जनयति ; यथा चामावास्यायामपराह्म पिण्डपितृयज्ञेन चरन्तीति विहितः पितृयज्ञः पितृ विति तत्र तत्र त्यागप्रक्षेपादेदेवताहुताशनाद्यदेशेन क्रियमाणत्वेऽपि तत्र किञ्चिज्ञनकः

स्तवकः

T

त्

1:

[44] कृषिचिकित्से अप्येवमेव स्थातामिति चेन्न-हष्टेनैव पाकजरूपादि १ परिणति-भेदेनोपपत्तावहष्टकरपनायां प्रमाणाभावात् । २ तथा च लाक्षारसावसेकाद्यो व्याख्या-ताः । अत एव वीजविद्यापस्य आपरमाण्यन्तभक्केऽपि, परमाण्नामवान्तरजात्यभावे-ऽपि, प्राचीनपाकजिवद्येषेरेव ४ विद्याष्टाः परमाणवस्तं तं कार्यविद्यापमारमन्ते । यथा हि कलमवीजं यवादेः , नरवीजं वानरादेः , गोक्षीरं महिषादेः जात्या व्यावर्तते ; तथा

स्वामावात् । न च जनयन्त्येव देवतायां प्रीति वह्नौ ज्वालावृद्धिं स्वसंयोगमेव वेति वाच्यम्—
स्वन्मते देवताया अविप्रहस्तेन प्रीत्यप्रसक्तेः । प्रोक्षणादेरापि ब्रह्मादौ जलसंयोगजनकत्वेन सिद्धसाधनाददृष्टासिद्धिप्रसङ्गाच । न चाद्यप्रजनकत्वेमव सामान्यमुख्य्व्याप्तौ साध्यमिति वाच्यम् ।
देवताहुताशनादौ तद्यमविन व्यामचारात् । एवं स्वर्गदर्शाद्यदृशैन क्रियमाणद्शिप्रयाजादेःस्वगाँदौ किश्चिदजनकत्वेनापि व्याप्तिमङः । एवं लोकेपोन्द्रियसात्रकर्ष-लिङ्गज्ञान-शव्यज्ञान्द्रपाणां
प्रमाणानां प्रमेयोद्देशेनोत्पाद्यमानानां तत्राकिश्चित्करत्वदर्शनाद्यभिचारः । न च दृष्टेन हेतुना तदनुमातुं शक्यते ; तथा सति प्रोक्षणादिकमात्मनिष्ठाद्यप्रजनकं क्रियात्वात् हिन्स्त्योगिद्ध्यसित्रकर्षादिवदित्यप्यनुमानसम्मवात् । न चोद्देश्यतयोपिस्थितत्वात् । कर्मतासम्बन्धेन प्रोक्षणस्य
स्वद्धपसम्बन्धेनादृष्टं प्राति कारणत्ववत् कर्तृतासम्बन्धेन तस्य समवायेनादृष्टं प्रति कारणत्वस्यापि युक्तत्वात् । कर्तृत्वं स्वानुकृलकृतिमत्वन्द्रपं गुरुभृतीमिति चेत् — कर्मत्वं क्रियाजन्यफलशालित्वामिति तत् किं लघुभूनिति । अन्यच वस्यते ॥

[44] ननु प्रोक्षणादेरात्मगतातिशयकरत्वे एकरूप्यस्योचितत्वात् कृषिचिकित्से आप तथैव स्यातामिति चेन्न तलाइष्टस्यैवाभाषात् । दृष्टन पाकजरूपादिभेदेनैव तल्तत्कारणवैरुक्षण्यस्य सिद्धतया तत एव विरुक्षणकार्योपपत्तावदृष्टकरूपनस्यानपेक्षितत्वात् । यत्न कारणे साक्षात् पाकजरूपादि न दृश्यते तलाप्यवयविगतरूपादिवैरुक्षण्यानुसारणावयवेऽपि तदनुमानात् दृष्टप्रायत्वम-स्त्येव । ईदृशपाकजवत्त्येव रुक्षारसावसेकादिस्थरेऽपि निर्वाहो मन्तव्यः । तलापि तदवसेक-

१ परिणातिपदं क पु.। बें! 'परिणातिर्निष्पात्तिः सहकारी।ते वा'। २ कै पा०एतेन । ३ अयं पाठः कै पु; अन्यत्र तु 'छाक्षारसावसेको व्याख्यात' इति । बें! 'इममेव प्रकारसुदाहरणान्तरेष्वितिदिशाति तथा चाति।' ४ सर्वत्र 'विशेषादेवे'ति पाठः । 'यैः पाकज-विशेषय्वधीजमारव्यवन्तः पाचीनैस्तरेव तज्जातियेरेव वा विशिष्टाः परमाणव' इति वेधन्यनुसा-रेणीपरितनपाठः ।

तत्परमाणवं। ऽपि मूलभूताः पाकजैरेव व्यावर्तन्ते । न हास्ति सम्भवो गोक्षीरं सुरभि मधुरं शीतम् ; तत्परमाणवश्च विपरीताः । १ तसात्तथाभूतपाकजा एव परमाणवः ; यथाभूतैरेवाद्यातिशयोऽन्त्यातिशयो (वा) २ ऽङ्करादिवैति किमत्र शक्तिकल्पनया ॥

[45] कल्पादावण्येवमेव । इदानीं वीजादिसन्निविष्टानामस्मदादिभिरुपसम्पादनम् । तदानीं तु विभक्तानामदृष्टादेव ३ केवलान्मिथः संसर्ग इति विशेषः । न च वाच्यमिदानीमिप तथैव कि न स्यात् ; यतः सृष्यादिकमीं च्छेदे तत्साध्यानां भोगानामुच्छेद्वसन् काद्यवस्थाभयाचादृष्टानि ४ (कर्माणि) दृष्टकर्मव्यवस्थायेव भोगसाधनानीत्युन्नीयते॥

सहकृतपाकिवशेषण बीजावयवेष्वरुणस्पादौ जात तेषां, तसंस्केषादिवलसिद्धारुण्यादिगुणानां वृक्षीत्पादकावयवान्तराणां च काल न्तरे यथायथं समाहारेणारुणपुष्पाद्धात्पन्युपपन्या ताहशावसेकेन म्तावयवेषु शक्तिविशेषाधानकल्पनस्य व्यर्थत्वात् । यथोक्तमात्मतत्त्वविवेके , 'क्षीरावसेकाद्मल्लं परिहृत्य माधुर्यमुपादायानुवर्तमानामलकी कालान्तरेऽपि माधुर्यमुन्मीलयित ; लाक्षारसावसेकाद्वा धवलिमानमपहाय रक्तर्तामुपादायानुवर्तमानं कर्पासावीजं कुसुमेषु रक्तता' मिति । एवं च यदुक्तम् यविज्ञाद्धाङ्करोत्पत्तिमये परमाणुक्तपावधिपर्यन्तं नष्टतया परमाणुषु यवसम्बन्धिषु धान्यान्तरसम्बन्धिषु च वैलक्षण्याभावात् यववीजात्कलमाङ्करोत्पत्तिः स्वादिति—तद्मिरहृतम् कार्यावशेष-प्रामावि-पाकाधीनस्वपरसादि।मेरेव मिथो व्यावृत्तानां तत्तकार्थपरमाणुनां विभिन्नकार्यारम्भक्तिवसम्बात् व्यावृत्तिश्चावयविषु जात्येव, परमाणुषु जात्यमावेऽपि गुणविशेषिर्धने । अवयविषु दृष्टेर्गुणविशेषेत्व तद्वयवेषु परमाणुषु गुणविशेषान्त्रयनम् ; कारणगुणपूर्वकत्वाद्वयविगुणस्य। अतः परमाणुगतत्तथाभूविशेषवलादेव तरत्तमभावापन्न-तत्तद्वद्धवस्तृत्विक्रमेणाङ्करोत्पत्तिरिति।

[45] ननु सृष्ट्यारमे बीजामावात् जलावसेकक्षेलवापादिना च पुरुषेण परिणामपरम्परास-म्पादनप्रसक्त्यमावाक्ष्यमङ्करोत्पित्विरिति चेत्—इदानीं यादशविशेषशालिभिः परमाणुभिः क्रमात् कार्यनिष्यत्विस्तादशविशेषवद्भित्तरेव तदानीमपि कार्योत्पत्तिः । परं तु वीजादिस्वपेण सन्निवेश-

र 'तथा भूताः पाकजा एवे 'ति सर्वत्र पाठः । परमाणूनां पाकजःवं वाधितिमित्यौवि-त्योदेवं शोधितम् । २ प्र. 'आयातिशयो द्याणुक्तम् । अन्त्यातिशयोऽङ्करादिरित्यभेदेनान्वयः । अन्त्यातिशयो वाङ्करादिशिते पाठेऽन्त्यः।तिशयोङ्करादिः (अङ्करस्यादिः ?) समवायिकःरणिनित्यर्थः । यद्वाऽऽयातिशयो वीजस्योच्छूनत्वमन्त्यानिशय उच्छूनतरत्व'मिति ।

३ निथे निथः के पु.। ४ कर्माणीति पदं सर्वत हर्यते । अत्र हष्टपदेनात्मगुणमहणा-दिदमनन्वितम् । अस्याहष्टवाचित्वेऽहष्टपदसत्त्वात् पौनरुक्तयम् । अहष्टसाधनपाक्तनकर्माणीति वा 'अद्यानि कर्माणी'त्यस्यार्थः स्यात् । व्याख्या मन्थे तु इदं न रुक्ष्यते ।

स्तवकः]

7-

नां

न

तं द्रा

7-

त्

# कुसुमाआर्छा बस्तरसाहेतः।

88

[46] तसात्पाकजिवशेषैः संस्थानिवशेषैश्च विशिष्टाः परमाणवः कार्यविशेषमार-भन्ते । ते च तेजोऽनिलतोयसंसर्गाविशेषैः ; ते च कियया ; सा च नोदनाभिष्ठातगुरुख-वेगद्रवत्वादष्टवदात्मसंयोगेभ्यो यथायथामिति न किञ्चिद्तुपपन्नम् ॥ निमित्तमेदाश्च पाके भवन्ति । तद्यथा—हारीतमांसं हरिद्राजलावासिकं १ हरिद्राग्निप्लुप्टं उपयोगात् सद्यो व्यापादयति । 'दशरात्नोपितं कांस्ये घृतं चापि विषायते' । ताम्रपाते पर्युपितं क्षीरमिष तिकायत इत्यादि ॥

[47] यत्र तर्हि तंथि तेजसि वायौ वा न पाकजो विशेषः , तत्र कथमुक्तवानुद्भव-

भाक्षु परमाणुषु पुरुषप्रयक्षेत ताहरात्वं सम्पायते । तदानीं तु ताहराविशेषवनत एव परमाणव आत्मसमवेत हष्टवशान्मिकन्तीत्येतावानेव भेदः । न चदानीमापि तद्वत्पुरुषव्यापागानपेक्षं किं न स्यादिति वाच्यम् — कृष्यादिकमसत्त्व एव कृषीविकस्य तात्कालिकसुत्वादिपाप्तिः सस्यादिपाप्ति- श्चेत्यन्वयव्यातिरेकसिद्धतया तदमावे तदुच्छेदप्रसङ्गात् । व्यापारमन्तरेणादृष्ट देव सर्वसम्पत्तौ स्वीकृतायां 'अस्येदं वस्तु, इदानीमीहशपरिमाणार्थमेवं परमाणुरेलनित्यादिव्यवस्थाऽभावप्रसङ्गाद्ध, 'दृष्टानां पुरुषकर्मणामेव फछोत्पादकत्वम्, अदृष्टानां तु सिते सम्भवे दृष्टमामग्रीमेलकत्वमात्र'- मित्युन्नयनात् ।

[46] ननु ह्वपादिवेलक्षण्यस्य कार्यगतह्वपादिवेलक्षण्यानियामकत्वेऽपि यववीजात्कलमाङ्कुरा-कारेण कथं न कार्यनिव्यक्तिरित चत्—तल नियमता यवाद्यङ्कुरोत्पत्युपयोगितया विलक्षणप्रदेशेषु तदारम्भक्षण्यक्तिः संयोगिवेशेषह्वपः संस्थानिवेशेष एव नियामकः , विलक्षणपक्षज्ञिष-शालियववीजपरमाणुजन्यद्यणुक्रव्यणुकादेशेवाङ्कुरानुपमर्दकसंयोगिविशेषं प्रत्येव कारणत्वावधारणात् । तस्मान्न परमाणुषु शक्तिः । पाकजविशेषोत्पत्त्यर्थमपि न शक्तिरपेक्षिता , तेषां मृतान्तरसंस-गीयत्तत्वात् , भृतान्तरसंसर्गस्य क्रियाजन्यत्वात् , क्रियायाश्च नीदनार्व्यनाभिधातार्व्येन वा सं-येगिन गुरत्वेन वा वेगेन वा द्वत्वेन वाऽदृष्टवदात्मसंयोगमात्रेण वा सम्भवात् । पाकश्च न यथा कथित्रकृत्वसंयोगमालम् ; कि तु विजातीयः संयोगः । यथा उपयोजनमात्रण सद्यो मारणानुगुणहारीतमांसपरिणामौपयिके परमाणुगतिवेशेषे हारिद्राज्ञल्ञवसंचने हारिद्राग्निह्नोपश्च हेतुः । खतस्य विषात्मना पारिणामाय कांस्थे दशरात्रनिक्षेपः । क्षीरस्य तिक्तद्रव्यह्वपरिणामाय ताम्र-पात्ने कियन्तमपि काले निक्षेप इत्यवम् ॥

[47] नन्वेवमाप जलादौ पाकासम्भवाःका गतिः ! तलापि हि शीकरचक्षुरुष्मादौ रूपोदे-

१ हारिद्रानलसाधितम् काः पा०।

द्रवत्यकितत्वादयो विशेषाः ? कथं वा (च) पार्थिव प्रतिमादौ प्रतिष्ठादिना संस्कृते ऽपि विशेषाभावात् पूजनादिना धर्मो व्यतिक्रमे त्वधर्मः अप्रतिष्ठिते तु न किञ्चित्। न च तत्व यजमानधर्मेणान्यस्य साहायकमाचरणीयभ् अन्यधर्मस्यान्यं प्रत्यसुपयोगात् उपयोगे वा साधारण्यप्रसङ्गात्॥ अत्रोच्यते —



निमित्तभेदसंसर्गादुद्भवानुद्भवादयः। देवता १ सन्निधोनन प्रत्यभिज्ञानतोऽपि वा ॥ १२ ॥

र्थथायथमनुद्भृतस्यमन्यत्रोद्भृतस्यं हिमकरकादौ क ठिन्यमन्यत् द्रवस्यं , किचिद्वायौ स्तैमिस्यमन्यत् सदागितस्यम् ; जलीयस्यार्थवेशेषेऽपि रसनादीनामेय विषयमाहिस्यं, नान्यजलादेरिस्याद्यो विशेषाः प्रामाणिकाः । किं च पृथिन्यामेव किचःप्रतिनादौ असस्येव पाक प्रतिष्ठातः परं पूजनतद्याति-कमाभ्यां धर्माधर्मोर्ध्यातः , अपितिष्ठितस्ये तु न वतो धर्माधर्मा।वितीदं शक्तद्यमेव कथमुपपद्यते । न च तत्र प्रतिष्ठाकियायास्तदेव नष्टस्यात् ततः परं तस्या अपितिष्ठताविशेषः , । न च प्रतिष्ठाकियाजनितं प्रतिष्ठाकियायास्तदेव नष्टस्यात् ततः परं तस्या अपितिष्ठताविशेषः । न च प्रतिष्ठाकियाजनितं प्रतिष्ठापकपुरुषसम्वतं यददृष्टं स्वाश्रयः संयुक्तस्वसम्यन्धेन तद्विशिष्टा सतो प्रतिमायमीधर्महेतुरिति वाच्यम् — प्रतिष्ठापकादृष्टस्य पूजनप्रणमनादिकत्रसादिष्टादिहेतुस्वासम्भवात् । अन्यादृष्टस्यान्यफलाहेतुस्वात् । अन्यथा सर्वधर्माधर्माणामिषे साधारण्यापातःत् । अतोऽपाकजस्यले कथं निर्वाह इति चत् अदृष्टादिस्वपानिमित्तःविशेषसंसर्गादपाधिवऽप्युद्धवादयः । प्रतिमाद्यश्च देवतासन्निधानेन प्रस्यभिज्ञानिवशेषेण वाऽऽ राधनीयस्यं भजन्ति । यद्वा उद्धवानुद्भवःद्रवस्वक्रितस्य-प्रतिष्ठितप्रतिमापूजनापूजनम्यूलकधर्माधर्म-पयःपल्लवतुल्लावधीनेष्ट निष्टादया यथायथं ।निमित्तविशेषसंसर्गात् देवतासन्निधानप्रयभिज्ञानान्यवस्यसद्धा भवन्तिति कारिकायामस्यां विशिष्टमकं वाक्यामिति । अपिना प्रस्यभिज्ञाने स्वानस्यिद्धांत्रते ।

१ देवताः सिन्नधानेनीते सर्वत पाठः । प्रकाशिऽपि 'देवता इत्यताराधनीयतामासादयन्तीत्य-ध्याहार्यम्' इति रुक्ष्यते । एत्रमपि 'प्रत्यमिज्ञानने' इत्येतदन्त्रयाय प्रातेमादय इति पदा-न्तरमध्याहार्यम् । अत उभयत्र तदन्त्रयेन देवतासिन्नधानेनेत्येकपदिस्थितिर्युज्यते । बोधन्यां 'देवतानां सिन्नधानादाराधनीयाः प्रतिमादय' इति वाक्यमेकपद्यपक्षमुणष्टम्भयति । बस्तुतोऽ ध्याहर्तव्यवहुपदसापेक्षपदमान्ननिर्देशन कारिकानिर्माणमित्यस्यायुक्तत्वात् , विनाऽध्याहारं, विना च वाक्यमेदं पूर्वमाक्षितसर्वशत्रमाहि कारिकायामादिपदामिति विमृश्य वित्तरोक्तार्थवर्णनप्रकार उचित-तम इति इदमकपदमेव।

स्तवकः]

त्

### कुसुमाञ्जालिविस्तरसहितः।

83

[48] उपनायकादृष्टिक्शेषसद्दाया हि परमाणवो द्रव्यविशेषमारमन्ते। तेषां विशेषादुद्भृतारेनुद्भृतभेदाः प्रादुर्भवन्ति । तथा स्वभावद्भवा अप्यापो निमित्तमेदप्रतिवद्धद्भवत्वाः कितनं करकाद्यारभन्ते इत्यादि स्वयम्द्रनीयम् । प्रतिमादयस्तु तेन तेन विधिना
सन्निधापितस्त्रोपेन्द्रमहेन्द्राद्यभिमानिदेवताभेदास्तव तवाराधनीयतामासादयन्तिः दष्टमूर्चिछतं राजशरीरिमव विषापनयनविधिनाऽऽपादितचैतन्यम् । सन्निधानं च तत्र
तेपामद्धारममकारौ , चित्रादाविव स्वसादश्यदार्शनो राज्ञ इति नो दर्शनम् ॥ अन्येषां
तु पूर्वपूर्वपूजितप्रत्यभिज्ञानविषयस्य प्रतिष्ठितप्रत्यभिज्ञानविषयस्य च तथात्वमवसेयम् ॥
पतेनाभिमन्तितपयःपछ्वादयो व्याख्याताः॥

[48] न हि सर्वत्र पाकज एव विशेषः ; अन्यते। ऽपि विशेषसम्भवात् । उद्भतस्यानु-इस्तस्य वा द्रव्यविशेषस्यारम्भकाः ये परमाणवस्तेषां पृथविस्थतानां परस्परसमीपप्रापणस्चपमुपन-यनं यसादात्मसमेवताद हष्टाद्भवति , तद हष्ट संयोग एव तले। द्भवादौ नियामकः । एवं सांति-द्धिकद्रवत्वशालिने।ऽपि जलस्यानुष्णालोकसंसर्गादिना द्रवत्वप्रतिवन्धे काठिन्योपलम्भः । सुव-र्णादौ तेजस्यमिसंयोगात् द्रवःवामिति सर्वत्र द्रष्टव्यम् । यत्त प्रतिमादिविषये पृष्टम्, तल्लापि प्रतिष्ठापनिक्रयया विधिवत्कृतया तत्तद्वतासिक्षयाने सति सैव देवताराधनीया भवति , यथा विषदंशदष्टं अत एव म्र्छितं राजशरीरं तदात्वं कार्यक्षममापे विषापनयनेन पुनश्चितन्यापादने सति आराध्यतामासादयति, तद्वत् । ननु देवतात्मनामपि विभुत्वात्प्रागेव सन्निहितत्वात्किमिदं प्रतिष्ठाधीनसान्निध्यमिति चेत् — एतस्प्रतिमावच्छेदेनाहम्बुद्धिः , ममेदामिति बुद्धिश्चैव सान्निध्यम्, यथा राज्ञः खाचित्रादौ । एवं तावदनपह्नतदेवताखरूपाणामसाकं सिद्धान्तः । पूर्वपक्षिणां तु मिमांसकानां तथोक्त चसम्भवेऽ। पे , प्रतिष्ठाकियाया नष्टत्वेन प्रतिष्ठावस्प्रतिमात्वेन कारणस्ववर्ण-नासम्मवेडाप च शक्त्यस्वीकारेणेव प्रतिष्ठितत्वप्रकारकप्रत्यभिज्ञाविषयत्वेन सुवचम् ; पत्यिमिज्ञायास्तदा तदा सद्भावात् । ये तु प्रतिष्ठितत्वं न जानन्ति , तेऽपि पूर्वपूर्व-पुरुषपूजितस्वपकारकपत्यभिज्ञाविषयोक्वत्यैव ता आराधयन्तीति तादशपत्यभिज्ञाविषयस्वेनैव फल-हेतुता । एवं च राष्ट्रक्षेमाद्यहेशेनैव प्रतिष्ठापनात् प्रतिष्ठाक्रियातः सर्वात्मखदृष्टोत्पत्तिरापे परास्ता ; प्रत्यभिज्ञानत एव निर्वाहे तःकल्पनायोगात् ॥ एवं पयसि पछवेऽन्यत्र चामिमन्त्रणादिना यःकार्य-हेतुःवं, तल्लाप्यभिमन्त्रणपीतमन्त्रार्थभूतदेवतासन्त्रिधिवलाहा परमतेऽभिमन्त्रितपत्यभिज्ञाविषयत्वेन वा तत्सम्भव इति न कुलाप्याधेयशक्तेरावश्यकता ॥

१ अयं पाठः कै पु। 'उद्भवविशेषाः' इति क. ख.

₹

4

[49] घटादिषु का वार्ता ? कुशलैवेति चेन्न-न हि सामग्रीहष्टं विघटयति ; नाष्य-हृष्म् ; ज्ञापकत्वात् । नाष्यहृष्टमुत्पाद्यति ; धर्मजनने सर्वदा विजयप्रसङ्गात् ; विप-र्थये सर्वदा भङ्गपसङ्गात्-अत्रोच्यते-

[50] जयेतरिनिमित्तस्य वृत्तिलाभाय केवलम् । परीक्ष्य समवेतस्य परीक्षाविधयो मताः ॥ १३ ॥

यद्यपि 'धर्माद्यभिमानिदेवतासन्निधिरत्रापि क्रियते; ताश्च कर्मविभवानुरूपं लिङ्गमभिन्यञ्जयन्ती'त्यसाकं सिद्धान्तः — तथाऽपि परविप्रतिपत्तेरन्यथोच्यते। तेनापि हि विधिना तदेव जयस्य पराजयस्य वा निमित्तमभिन्यकं १ तद्विभावकं कार्यमुन्मी-

49 ननु स्तयादिशङ्कायां पुत्रस्तपाद्यनिष्पात्यान्यतरावधारणार्थं धट तुलायामारोहणं कार्यते । तल सपापस्यावनिः , निष्पापस्य तद्माव इति कथम् ; प्रतिष्ठाद्यमावेन तुलायां देवतासानिष्यादेरयोगात् । अथ तत्रावनतिहेतुसमवधानासमवधानाभ्यामेवाभयापपितिरिति चन्न — विकल्पासहन्त्वात् । किमत्रावनतिस मभाप्रविष्टस्य दृष्टस्य विघटनं तुलारोहणसामभीकरोति ; तादृशादृष्टविध्यन्ते वा ; अथ वा करणान्तरमदृष्टमुत्पाद्यति ? न प्रथमद्विनीयौ ; तस्या ज्ञापकत्वात् । तुलारदेसामभ्या द्वासमातसपापत्वाद्विज्ञ पकत्वमालम् , न तु किश्चिद्विध्यक्तवामिति । एवमवनतिहेतुस्तस्य गुस्त्यादृष्टस्य वा यस्य विधादिका तुलादिसामभ्री मन्यते , तस्यव सा कदाचित् ज्ञापका लक्ष्यते । परीक्षाव्यतिरिक्तक ले , परीक्षासमयेऽपि कदाचित् तुलारोहणे सत्यवनित्वर्शनेन तदा गुरुत्वादिस्थितेस्तुलादिसामभ्रया ज्ञापितत्वात् । तथा च या जातु यद्विषये ज्ञापिका, सा कालान्तरे तद्विधिदेकीत न युक्तम् । अतो न प्रथमद्वितीयौ । नापि तृतीयः ; तत् कि विजयर् हतुं धर्म जनयति, पराजयहेतुमधर्मे वा । आधे कदाऽप्यवनिर्तनं स्थात् । अन्तये कदाऽपि विजयो न स्थादिति उच्यते ॥

[50] निष्योप तुलामधिरूढे धर्माद्यमिमानिनीदेवता तदनुप्रहाय तुलायां सिन्नधाय स्वप्रयंत्तन पुरुषाविशिष्टां तुलां धारयति । अतः करधृतप्रावादीनामिव तद्भुरुत्वप्रतिवन्धादवनत्य- मावः । सपापते त्वीहराविधरणामावात् पतनम् । तथा च परीक्ष्यसमवेतस्य जयतदितर- ।निमित्तस्य देवताधार्यत्वतद्मावरूपस्य सम्पत्ते परीक्षाविधय इति । यद्वा जयेतरिनिमित्तस्य पापाकरणतत्करणरूपस्य देवतासान्निध्यवलेन चृत्तिलाभायाभिन्यक्तत्वसिद्धये परीक्षाविधय इति ।

१ तद्विभावकमिति पदं क ैपु; नान्यल । बी, ''तद्विभावकमभिशस्तकृतस्तयाद्यनुमापकं कार्यं नमनान्नमनादि जनयाते'। '

स्तवकः]

#### कुसुमाआलिषिस्तरसहितः।

80

लयति । कर्मणश्चाभिन्याकिः सहकारिलाभ एव । तद्य सहकारि 'सं।ऽहमनेन वि-धिना तुलामधिरूढः , योऽहं पापकारी निष्पापो वे'ति प्रत्यभिज्ञानम् । यदाहुः— 'तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वश्चैवान्तरपूरुषः ।' अथ वा प्रतिज्ञानुरूपां विद्युद्धिमपेक्ष्य तेन धर्मो जन्यते , निमित्ततो विधानाद्विजयफलश्चेतश्च । अविद्युद्धिं चापेक्ष्याधर्मः । पराजयलक्षणानपेक्षितफलोपदर्शनेन फलतो १ निषेधात्॥

[51] अथ शक्तिनिषेधे कि प्रमाणम् ? न किञ्चित् । तिकमस्त्येव ? बाढम् । न हि नो दर्शने शक्तिपदार्थ एव नास्ति । कोऽसौ तिर्हे ? कारणत्वम्। किं तत् ? पूर्व-

तथा च देवताः सन्निधाय पुरुषकर्मानुगुण्येन तदोयसपापत्वादिज्ञापकं नमनादिकं निर्वर्तयन्ता-त्यसाकं वास्तवं समाधानम् । एवमपि नीमांसकानां देवताचैतन्ये विप्रतिपन्नत्वात्तदनुगुण-मित्थं ब्रमः । परीक्ष्य समवेतं यत् जयपराजयीनिभित्तं तुलारोहणं तस्याभिव्यक्तयं सहकारिला-भाय परीक्षाविधया भवन्तीति । तुलाराहणमुभयसाधारणमापै सहकाारेविशेषसम्पन्नं सत् जयपराजयज्ञापकमुत्रमनावनमन्रूपं कार्यं जनयति ा तच तुलारोहणकर्मणः सहकारि, पापका-ारेणः, अहं पापकारे। विधिनानेन तुलामधिरूढ इति प्रत्यमिज्ञानम् ; निष्पापस्य च 'अहं नि-ष्पापोऽनेन विधिना तुलामारूढ' इति ज्ञानम् । न च सपापश्चित्रिष्पापरवेनात्मानं मन्यते लाई कथमिति वाच्यम् - मिथ्याकथनेऽपि तेन खख़रूपस्य ज्ञातत्वात्तथा मननासम्भवात् । 'तां-स्तु देवाः प्रपञ्यन्ति स्वश्चेवान्तरपूरुषः' इत्यत्रोत्तरः पादश्चेममेवार्थमाह । ननु सपापस्यापि पापविसारणे विपरीतश्रमे च सति तथा मतिसम्भवात् कथमुपपतिरिति नेत् — तहीं वं बमः। परीक्षायां ।निमित्ते जयकामः सत्यपतिज्ञस्तुलामाराहे।दिति विधिश्रवणात् यथार्थपतिज्ञाकपुरुषाधि-कारिकं तुलाधिरोहणं विजयहेतुधर्मजनकम् । एवमयथार्थपतिज्ञते पराजयह्रपानिष्टफलश्रवणात् साक्षान्तिषेधवाक्यश्रवणामावे ऽप्यानिष्टफलश्रवणस्थले निषेधकल्पनस्य सर्वसम्मतत्या 'असत्यप्रतिज्ञ-स्तलां नाराहे दिति निषेधस्याधीत्सिद्धेस्तादशपुरुषकृतमारोहणं निषिद्धःवादधमजनकानिति । तथा च परीक्ष्यसमवेतस्य धर्मस्याधर्मस्य च तत्तिनितस्य सम्पत्तये प्रवर्तकानवर्तकवाक्यभूताः परीक्षा-विधयां ऽभ्युपगम्यन्त इति ॥ अता न कुत्राप्याधयशक्तिकल्पनमिति ॥

[51] नन्वेवं प्रच्छामः , शक्तिनिषेधे किं प्रमाणं , सिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्यावातादिति चेत् – श्रुयताम् । उक्तमेव तावत् , यद्वक्तव्यम् । एतमपि जलपकथा त्वया संप्रति जयार्थिनाऽव- लम्वयते । तत्रेदमुच्यते — किं प्रमाणामिति प्रश्ने , न किञ्चित्प्रमाणमित्युत्तरमिति । तार्हि कि-

१ साक्षान्तिषेधश्वदाभावेऽपि निषेधस्य फल्ठितःबात् । निषेधस्य शब्दवे।ध्यःबाभावेऽपि शब्द-फलभूतपराजयाविषयकवोधगम्यःबादित्यर्थः ।

कालनियतजातीयत्वं, सहकारिवैकल्यप्रयुक्तकार्याभाववन्वं वेति । ततोऽधिकनिषेधे का वार्ता ? न कावित् । तत् किं विधिरेव ? सोऽपि १ नास्ति ; प्रमाणाभावात् । सन्देहस्तर्धि कथमेवं भविष्यति ; अनुपलब्धचरत्वात् । २ विवादस्तर्धि, कुत्र ? अनुप्राहकत्वसाम्यात्सहकारिष्वपि शाक्तिपद्वयोगात् सहकारिभेदे । तलापि—दहनादेरनु-प्राहकोऽधिकोऽस्त्येव , यः प्रतिदन्धकैरपनीयत इति यदि, तदा न विवदामहे । असा-दिभिषेतस्य चाभावादेरनुप्राहकत्वमङ्गीकृत्य निःसाधना मीमांसका अपि न विप्रतिपत्तुः मर्दन्ति । ततः—अभावादिरनुप्राहक इत्येके, नेत्यपरे, इति विवादकाष्टायां ब्युत्पादितं चैतस्यानुप्राहकत्वम् । किमपरमवशिष्यते, यत्न प्रमाणमभिधानीयमित्यलमित विस्तरेण॥

मङ्गीकियत इति चेत् सत्यम् । न चैतावताऽपिसद्धान्तः । अस्माभिरापि शक्तिरिति लोक-व्यवहारगतस्य पदस्य किञ्चिद्येसम्मतेः । कस्तद्र्ये इति चेत् – कारणस्वम् । ननु पूर्वकाल-नियतस्वरूपं कारणस्यं शक्तिरिति न प्रसिद्धभिति चेन्न — अझदिहजननशक्तिहि नाम तद्याग्य-तेत्र । योग्यता चासाधारणधर्मः । तथा च स्वरूपये।ग्यस्वरूपं कारणस्वं कार्यपूर्वकालव्यापक-

१ एतद्वि क. ख. । वो, 'न हि निषेधविद्विधिराप निष्प्रमाणः सिद्धचनीत्युत्तरमाह—सोऽपीति'।

२ स्वयमनुपल्रञ्द्व्या सन्देहायोगेऽपि वादिनीर्विवादः स्यादिति प्रच्लित विचाद इति।

विवादोऽप्यत्यन्तानुपल्रञ्धे कथमित्याशंयन सिद्धान्तो प्रच्लित कुलेति । पर आह अनुप्राह-केति । असत्सम्मतराक्ताविवान्येषां सहकारिणामप्यनुप्राहकत्वसाम्यालोके शाक्तिन्यपदेशात् अनुप्राहकविषये विवाद इत्यर्थः । सिद्धान्त्याह तत्वापीति । तलापि सहकारिभेदेऽपि न विवदामह इत्यन्वयः । अथ वा तलापीत्यस्य विवादकाष्ठायामित्यत्रान्वयः । ततः इत्यस्य प्रतिवन्धकापनेयानुप्राहकं किश्चिदत्वीत्यन्तपदज्ञातम् । तथा च सहकारिभेदेऽपि विवादस्य 'अनुप्राहकमत्ति न वे'त्यवंद्धपत्वामावात् अमावाऽनुप्राहको न वेत्यवंद्धपत्वमेवित मावः । अथ वा सन्देहवत् विवादोऽप्यनुपल्रञ्चे न भवतीति कुत्र विवाद इति परः प्रच्लित विवादस्तिर्दिक्तिः ति । सिद्धान्त्याहानुप्राहकति । न विलक्षणशक्ती विवाद सम्भवः ; किन्तु कारणत्वात्मिः कायाः नियतपूर्ववृत्तिगतज्ञातेरिप्तत्वादेशित सहकारिणामापि प्रधानकारणे विशेषणत्वद्धपानुप्राहक्तिः कत्वसाम्यात् शक्तिपदन्यवहार्यतेति सहकारिविषये विवादः । सोऽपि न, सोऽस्ति न वेत्येवंद्धपः किन्तु अभावः सहकारि न वेत्येवंद्धपः । स च प्रागव शमित इति विशिष्टार्थः ॥

त्

11

1.

[52] तथाऽपि चेतन एवायं संस्कियते, न भूतानीति कृतो निर्णय इति चेत् — उच्यते । भोक्तृणां नियविभूगां सर्वदेहप्राप्ताविविशिष्टायां विशिष्टेरिप भूतैर्नियामका-भावात्प्रतिनियतभोगासिद्धेः । न हि तच्छरीरं तन्मनस्तानीन्द्रियाणि विशिष्टान्यपि तस्यैवेति नियमः ; नियामकाभावात् । (विशेषाभावात् ।) तथा च साधारणविष्ठहवस्व-प्रसङ्कः न च भूतधर्म एव १ किचचेत्रने प्रत्यसाधारणः ; विषययदर्शनात् ॥ द्वित्वा-दिवदिति चेन्न—तस्यापि शरीरादितुस्यतया पक्षत्वात् । नियतचेतनगुणोपग्रहेणैय तस्यापि नियमः , न तु तज्जन्यतामात्रेण ; स्वयमविशेषात् ॥

जातीयत्वरूपं प्रसिद्धमेवाते । यद्वा शक्तिर्थाग्यता । सहकार्यमावात् कार्यं न जनयति । सत्त्वे तु जनयेदेवाते हि योग्यतापपादनीया । तथा च सहकार्यभावप्रयुक्तकार्यामाववत्त्वं कार-रणत्वम् ।

ननु कार्यामावस्य प्रागमावस्वतया साक्षाक्षयोज्यत्वामावात् कार्यस्य सहकारिणश्च स्थितः प्रयोज्यप्रयोजकभाव एवाभावयोशरोप्यत इति वक्तव्यम् । एवं कारणत्वश्चरिर सहकारित्वादि-विवेचने कारणत्वघटनादात्माश्रय इति चेल प्रयुक्तत्वं व्यापकत्वं ; सहकारिणश्च किश्चिदित्यव लक्षणे प्रवेशः, न तु सहकारित्वेनत्यरोपात् । तथा च किश्चिदमाविविशिष्टयद्वस्तुसत्ता कार्यामाव-व्याप्या तत्त्वं कारणत्वम् । भवति च दण्डाभाविविशिष्टचक्रसत्ता घटाभावव्याप्यति चक्रं कारणभिति ।

नन्वीहशकारणत्वाति।रैक्तशक्तिस्वरूपांनपेधविषये भवता किमुच्यत इति चेत् — न किस्वि-दुच्यते । तत् किं तत्सद्भाव एवाते चेल्न-साधकप्रमाणस्याप्यभावात् । ननु साधकवाधकप्रमाण-यारभावात्मन्देहः स्यादिति चेत् — इदमापे कथं भविष्यति ; घर्म्युपलञ्धः यत्न कचित्कोञ्च्यलल-ठथेश्च संशयं प्रति कारणत्वात् ; शक्तश्च कथमप्यनुपलञ्धत्वात् । एवं चात्यन्तानुपलञ्धतया तद्विषयविवादस्याप्ययोगात् , सहकारिष्वापे लोके शक्तिशञ्दप्रयोगात् , सहकारिविषय एव विवादो वाच्यः । तलापि-प्रतिवन्धकापनेयस्य कस्यचित्सहकारिण उभयसम्मतत्वेनोभाभ्यामपि सहकार्यस्ति न वेति विवादकरणायोगात् — अभावः सहकारी नवेत्यव विवादपर्यवसानम् । तल चाभावस्यानुप्राहकत्वं प्रागेव समर्थिताभिति कथिमतः कथाया अवकाश इति ॥ तथा च सहज्वाकेराध्ययक्तिश्च मृतेष्वसावान्न तद्दहष्टान्तेन यागाद्यतिशयस्य मृतधमत्वं प्रष्टुं युक्ताभिति ॥

[52] नन्ववमिद्धित्वाच्छकेर्द्दष्टान्तीकरणं मा मृत् । अथापि सर्वमदष्टं प्रोक्षणादिजन्थं यागादिजन्थं च भूतनिष्ठभेवास्तुः; आत्मीनष्ठभेवेत्यत्र विशेषप्रमाणाभावादिति अनुपद्शितदृष्टा-

१ अयं व्याख्यासंमतः पाठः । कचित् इति क. ख।

[53] तथाऽपि तज्जन्यतयैव नियमोपपत्तौ विपक्षे वाधकं किमिति चेत्—कार्यकारः णभावभद्भप्रसङ्गः; शरीरादीनां चेतनधर्मोपप्रहेणैव तद्धर्मजननोपल्रव्धेः। तद्यथा-इच्छो-प्रप्रहेण प्रयत्नः, ज्ञानोपग्रहेणेच्छादयः, तदुपग्रहेण सुखादय इत्यादि । प्रकृतेऽपि चेतनगता एव बुद्धवादयो नियमिकाः स्युरिति चेन्न; शरीरादेः प्राक् तेषामसन्वात्।

न्ता एव पुच्छाम इति चेत्-उच्यते । अदृष्टविशिष्टरापि मूतैर्भोगव्यवस्थापनं न सम्भवति । आ-त्मनिष्ठत्वे ह्यदृष्टस्य, समवायेन भोगं पात समवायेनादृष्टस्य कारणत्वाङ्गीकारात् यत्रादृष्टं तल्लव फलामेति सिद्धचिति । भूतिनेष्ठत्वे तु समवायेनादृष्टं शति स्वाश्रयभूतसंयुक्तत्वसम्बन्धेनैवादृष्ट कारणमास्त्रयम् । तथा चासमनां नित्यत्वाद्विभुत्वाच सर्वकालसर्वदेशभवसर्वदेहेन्द्रियादियुक्तः त्वात् सर्वदेहगतानामप्यदृष्टानामकिसिन्नात्मिन तेन सम्बन्धेन सत्त्वात् कार्यावर्यकतया व्यवस्था न सिद्धचेत् । न चाहष्टं स्वाश्रयवस्तु स्वामित्वसम्बन्धेन कारणम्, न तु संयुक्तत्वसम्बन्धेनेति न दोष इति वाच्यम् - अस्येव स्वामित्वमित्यल नियामकाभावात् । न चार्द्रष्टमकस्मिन्नव भोगं जनयतीति बाच्यम् भूतधर्मस्य तत्स्वभावत्वायागात् ; नीलपीतादीनां भूतधर्माणां सर्वसम-वेतप्रत्यक्षजनकत्वेन साधारण्यस्थव दर्शनात् । ननु द्वित्वादिसंख्यापरत्वापरत्वादिकमेकैकस्यैव स्वानुभवं जनयति , एकात्पादितद्वित्वादरपरेणाग्रहणात् ; दात्रा संख्याय दते पुनः प्रतिग्रही-तापि संख्यानदर्शनात् । अतस्तद्भददष्टमप्येकस्यैव भागं जनयाविति चन्न-नीलपीतादिवत् कसात् द्विःवादिकं न साधारणिमीत तत्रापि शरीरादिविषय इवासाभिः प्रश्नस्थावतारणात्। न च तन्द्रतजन्यते द्वित्वस्य तत्पुरुषानुभाव्यत्वमिति भूतजन्यतामालण व्यवस्था सम्भवति ; एक-सिन्नेव वस्तुनि चैत्रानुभाव्यस्येव मैत्रानुभाव्यस्यापि द्वित्वस्यात्पत्तिदर्शनात् भूतस्याविशिष्ट-त्वात् तत्तदनुमाव्यद्वित्वादरापि स्वरूपे विशेषामावाच तदसम्भवात् । अते। द्वित्वादरापि चेतन-धर्मोपमहणैव नियमो न तु तज्जन्यतामात्रेण । अतोऽत्रापि चेतनधर्मसिद्धिः । तथा च देवदत्तशरीरादिकं तत्समवेतगुणाकृष्टं कार्यत्वे सति तद्भोगसाधनत्वात् तिन्निर्मितस्यवदिति पूर्वी-क्तमनुमानं द्रष्टव्यामिति ॥

[53] नन्वप्रयोजकिमिदमनुमानम्। न चैतदस्वीकार उक्तव्यवस्थाभङ्ग इति वाच्यम् – अभङ्गात्। तथा हि — द्वित्वादेश्चेतनधर्मीपश्रहेणैव प्रत्यक्षादिजनकर्त्विमत्यस्य कोऽर्थः ! कि चतनधर्मजन्यत्व-मालेण नियम इति , कि वा चतनधर्मसहकारिकत्वेनैव नियम इति । नाद्यः , अपक्षाबुद्धिः जन्यत्वस्य द्वित्वादौ सत्त्वेन तस्यासमिदिष्टत्वात् । तदीत्या प्रकृतेऽपि शरीरादेः परम्परया जन्मान्तरीययागादिक्वत्यात्मकचेतनधर्मजन्यतया व्यवस्थासम्भवात् । नात्त्यः चेतनधर्मः इति किमन्द्रप्तावेद्वाद्विद्धः । नाद्यः तस्यासिद्धतया द्वित्वप्रत्यक्षे तत्सहकारिकत्वायोगात् । नात्त्यः

# तथा च निरतिशयाश्चेतनाः साधारणानि भूतानीति न मुक्तिनियम उपपद्यते ॥

अपेक्षाबुद्धिःवं प्रत्येव कारणत्वात्, द्वित्वप्रत्यक्षं प्रत्यकारणत्वात् । न चैकपुरुषापेक्षायुद्धिजन्यद्वित्वे-Sप्यन्यपुरुषेन्द्रियसंयुक्तसमवायरूपसन्निकर्षात् तस्य तत्पत्यक्षापितिरित्यंपक्षावुद्धैः प्रत्यक्षं प्रति कारण-त्वमावश्यकामिति वाच्यम् – एवमापि तद्द्वित्वाजनकापेक्षाबुद्धिमिति पुरुपे तद्द्वित्वप्रत्यक्षापत्तर्गन-वारणात् । अतस्तःपुरुषाधीनद्विःवस्यैव तःपुरुषप्रत्यक्षयोग्यःविमत्यङ्गोकाराद्ग्यद्विःवस्यान्यविषयेऽयोग्य-तया गुरुत्वादिवद् प्रहणोपपत्तिः। अतो न प्रत्यक्षस्यापेक्षाबुद्धिसहकारिकत्वम् । एवं 'तज्जन्यतामालेणे' त्यस्य कोऽर्थः ? किमपेक्षावुद्धिजन्यतामात्रेणिति, किं वा मूतजन्यतामात्रेणाति । आधे न क चिदनुप-पत्तिः, अपक्षावुद्धिमहकारिकत्वं विना तज्जन्यतामात्रेणापपत्तेरुक्तत्वात् । अन्त्येऽपि न दोषः, भृत-स्यापि तत्पुरुषापेक्षावुद्धिसहकारेण तन्मालानुभाव्यद्भित्वजनकरवं स्वभाव इति तज्जन्यतयाऽपि निय-मोपपत्तेः । एवंच प्रकृतेऽपि तदीयकृतिजन्यःवादेव तददष्टं तदाश्रयभूतवर्गश्च तद्भोगसाधन-मिति व्यवस्थिति चेत् — चेतनगुणसहकाारिकत्वानङ्गीकोरं कार्यकारणभावभङ्गप्रसङ्गः । शरीरादीनां चेतनविशेषगुणसहकारिकतयैव चेतनविशेषगुणजनकत्वदर्शनात् चतन समवायन विशेषगुणं प्रति समवायेन विशेषगुणस्य कारणत्वात् । यथा प्रयत्न इच्छा सहकारिकारणम् , इच्छ द्वेषादौ ज्ञानं, इच्छाद्वेषादि च सुखदुःखादाविति । प्रकृते च शरीरादिना प्रथमसुखाद्यमाने ज्ञाने न ज्ञानादिकं सहकारि , पूर्व तदभावात् । ज्ञानादौ शरीरस्य कारणस्वात् । अतः सिद्धग्रन् विशेष गुण एवादृष्टम् । तच शरीरद्वारा ज्ञानसुखादिकमुत्पादियतुं शरीरादिकमापे स्वयमुत्पा-दयतीति शरीरादेरापे तदधीनत्वम् । अतः शरीरादेस्तद्गुणाकृष्टःवं तद्गुणसहकारिकत्व-तद्गुणाधीनत्वोभयरूपम् । तथा च पूर्वोक्तमनुमानं निर्दुष्टम् । एवं चानेन विशेषगुणनैव नियमनिवीहे भ्तधर्मस्य नियामकत्वं न स्वीकर्नव्यमिति भ्तानां साधारण्यमेव । अतो भोग-व्यवस्थानुपपत्त्या चेतनानां सातिशयत्वसिद्धिति ॥

[ननु प्रयत्नत्वाविच्छन्नं प्रतीच्छाया इच्छात्वाद्यविच्छन्नं प्रति ज्ञानादे।वीशिष्येव कार्यकारणभावः ; न पुनरात्मविशेषगुणत्वार्वाच्छन्नं प्रति आःमविशेषगुणस्य ; मानाभावात् । अतो
नाद्रष्टस्थात्मिनिष्ठत्वभिति चेन्न-यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः स तत्सामान्ययोरपीति न्यायेन सामान्यकार्यकारणभावस्थापि सिद्धेः । नन्वदृष्टस्तपात्मिवशेषगुणस्थात्मिवशेषगुणजन्यत्वाभावाद्यभिचारः ; होमादिस्थेले तस्य प्रक्षपाद्यात्मकशारीरव्यापारजन्यत्वेऽप्यात्मगुणजन्यत्वाभावात् । न च
तत्र तादृशव्यापारानुकूलकृतिजन्यत्वमस्तीति वाच्यम् — कृतेव्यापारं प्रत्येव कारणत्वेनान्यथासिद्वत्वादिति चेत्—तस्य कृतिजन्यत्वस्थापि स्वीकारान्त्र दोष इति ॥ इदमल वोद्ध्यम् अदृष्टस्य
भूत्वर्मर्त्वं तावन्न सम्भवति । स्वर्गसाधनयापोत्पाद्यं ह्यद्वष्टं किं यागाद्यवच्छेदकदेहे उत्पद्यते,

[54] एतेन सांख्यमतमपास्तम् । एवं हि तत् । अकारणमकार्यः क्रूटस्थचैतन्यस्व क्रियः पुरुषः । आदिकारणं प्रकृतिरचेतना परिणामिनी । ततो महदादिसर्गः। न हि चितिरेव विषयवन्धनस्वभावा ; अनिर्मोक्षप्रसङ्कात् । नापि प्रकृतिरेव तदीयस्वभावा ; वधाऽपि निस्यत्वेनानिर्मोक्षप्रसङ्कात् । नापि घटादिरेवाहत्य तदीयः ; दृष्टादृष्टत्वानु-पपत्तः । नापीन्द्रियमात्रपणाडिकया ; व्यासङ्कायोगात् । नापीन्द्रियमनोद्धारा ; स्वप्त-

स्वर्गलोकमाविमोगसाधने शरीरेन्द्रियादौ वा । नाद्यः ; मोगकाले तस्य नाशात् । नान्त्यः ; यागोत्पत्तिकाले तदमावेन तत्र तदुःपादनायोगात् । न च परम्परया वाहशशरीरादिहेतुषु पर-माणुषु तदुःवादनामीति वाच्यम्-अदृष्टवतामेव भूतानां भोगसाधनत्वेन तद्रिहतशरीरादरसाध-नःवापतेः । न च परमाण्वादिगतमदृष्टं तज्जन्ये शरीरादौ क्रमेण संक्रोमत्-अमूर्तस्य संक्रमा-समर्थत्वात । न च सजातीयादृष्टान्तर्जननमेव संक्रम इति व।च्यम् - अनन्तादृष्ट्घाराकल्पन-प्रसङ्गात । एवं देहगेहक्षेत्रकलत्राद्यनन्तभागसाधनसम्बन्धिषु परमाणुष्वपारीभितेषु प्रतिव्यक्ति-मिनाइष्टकल्पने एकस्यैवाद्दष्टस्य तावद्धिकरणत्वकल्पनं वा महद्गीरवम् । तथा समनायेनादष्टं प्रति खानुकूलकृतिमत्त्वसम्बन्धेन होमादेः कारणःवामिति लघुसम्बन्धमुपेक्ष्य, एवानुकूलकृति-मत्पुरुषसंयुक्तत्वसम्बन्धन हे।मादेः कारणत्वभिति कारणस्य परमाण्यादिवृत्तित्वसम्पादनाय गुरु-सम्बन्धग्रहणेनापि गौरवम् । पुनरप्यत्र समवायेन भोगं प्रति समवायेनादृष्टं कारणामिती लघुराति-त्यागेन पूर्वीक्तकारणतावच्छे रंकसम्बन्धस्वांकारंण भे गकारणस्ववर्णने Siq गौरवम् । यागफलयो-र्व्यवहितयोः कार्यकारणभावासम्भववल्लकाल्पितस्यादष्टस्थापि तदैकाधिकरण्ये सुखापस्थिते सति तत्त्वागेनानुपिस्थिताधिकरणग्रहणाच गौरवम्। एवं त्रीहीन् प्रोक्षती यादौ भवता प्राक्षणादिजन्या-हप्टस्य त्रीद्यादिषु करूप्यतयाऽऽश्रयनाशात्तन्नाशावर्यभावेन पिष्टादिकाल एव तद्भाव यागापूर्वी-सिद्धिपश्चकः । पिष्टादावदष्टान्तरोत्पत्त्यक्षीकारं चानन्तादृष्टकल्पना । तस्यादृष्टस्य नावत् त्रीहिः पर्यात्रात्वे एकत्रीह्यपायेऽपि तन्नाशापत्तिः । प्रत्येकपर्यात्त्वेऽनन्तादृष्टप्रसङ्गः । अनेकाधिकरण-कल्पनगौरवं च । सर्वाभिदं 'न भूतैः संस्कृतैरापि, 'विश्विष्टिरापि भूतै' रिति भूतानामदृष्ट-विशिष्टत्वासम्भवज्ञापकेन अपिशब्देन सुचितांभिति ॥ ]

[54] एतेन भ्वादष्टपक्षे नित्यविभ्यविस्तिसम्बन्धाविशेष त् सर्वस्य सर्वसाधारण्यापितदे। विश्वतं वर्णनेनाःतःकरणगतमदृष्टं नित्यविभूनात्मनश्च स्वीकुर्वतः सांख्यस्य मतमापे निरस्तम् । इत्थं हि तन्मतम् प्रश्चान्तर्गतानि तत्त्वानि पञ्चविद्यतिः । पुरुषः, प्रकृतिः, महान् अहङ्कारः, एकादशेन्द्रियाणि, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्च भ्वानि चैति । तत्र पुरुषः केवलचैत्रत्यं निर्विकारत्वात् कृटस्थपद्वाच्यः अत एव न कस्यचित् कारणं कार्यं

दशायां वराहव्यात्राद्यभिमानिनो नरस्यापि नरत्वेनात्मो १पधानायांगात् । नाष्यद्व-द्वारपर्यन्तव्यापारेण ; सुपुष्त्यवस्थायां तद्यापारिवरमेऽपि श्वासप्रयत्नसन्तानावस्था-नात् । तद् यदेतास्ववस्थासु सव्यापारमेकमनुवर्तते , यदाश्रया चानुभववासना , तदन्तःकरणमुपारूढोऽर्थः पुरुषस्थोपधानी भवति । भेदाग्रहाच्च निष्क्रियेऽपि तस्मिन् पुरुषे कर्तृत्वाभिमानः, तस्मिन्नचेतनेऽपि चेतनाभिमानः तत्नैव कर्मवासना । पुरुषस्तु पुष्करपछाशवत् २ सर्वथा निर्छेपः॥

वा । प्रकृतिजेडापारेणामस्यमाया , प्रकराति जनयतीति व्यूत्पत्त्याऽवधारणगर्भया किश्चिद-जन्यत्व सति कारणभूता । प्रकृतितं उन्येषां क्रमेण सृष्टिः । ननु किमिति महदहङ्कारादि-तत्त्वस्वीकार इति चेद्रचयते — यत्तावचैतन्यख्रस्यास्मनी विषयाविषयकत्वं तचास्वाभाविकं, तर्हि मोक्ष एव न स्यात् । एवं प्रकृतेः स्वयंगव चैतन्यसम्बन्धिःवस्वीकारे स एव दे।पः । विषयाणां साक्षादेव चैतन्यसम्बन्धित्वस्वीकारे कुड्यादिव्यवहितस्यापि तदीयत्वापत्ता हष्टाहष्टव्यवस्या न स्यात्। अतः इन्द्रियमावर्यकम् । एवमप्येकतः व्यामङ्गदशायामपरस्यापि सांत्रकृष्टस्य ब्रहणापत्त्या मनः कल्पनम् । तथाऽपि स्वसद्वायां कराचित्ररत्वन स्वामिमाने सत्यपि व्याव्रोऽहमित्याद्य भिमान-दशायां नराऽहमित्यात्मश्रहणस्यायुक्तत्वात् , मनोमात्राधीनत्वे कदाचिदिव सर्वदा नरत्वेन प्रहण-प्रसङ्गात् मनसन्तत्रासामध्ये स्वेम कदाडापे नरत्वेनात्मग्रहणायोगात् तुद्यवस्यापकत्वस्यमावजाली अहङ्कार इष्यते । एवमिन्द्रियाद्यहङ्करपर्यन्तवस्तुव्यापारमात्रेणापि न विषयस्य चैतन्यसम्बन्धि-त्वापपादनं युक्तम् — सुषुप्तौ ताबद्यापारामावऽपि श्वामप्रधासहेतुपयन्नसन्तानानुवृत्त्या तद्धतोस्त-त्त्वान्तरस्यावर्यकत्वात् । एवं श्वासादिव्यापारशालितया जाग्रदादिसवीवस्थानुवर्वित्वात् संस्का-राणां तत्रैव स्वीकारसम्भवाचान्तःकरणस्यैव प्राधान्यम् । तदुपारूढाः विषयाः पुरुष संबध्न-न्ति । यत्तु अहमिदं करोमीति पुंसी विषयकर्तृत्वानुभवः स न वास्तवः । किं तु पुंसी महतश्च मिथो भेदाग्रहणात् महत्तत्वनिष्ठस्य कर्तृत्वस्य स्वसिन्नभिमानः । महत्तत्त्वस्य कर्तृत्वं चोक्तभेद।महाधीनात् स्वस्मिन् पुरुषस्वरूपचैतन्यामिमानात् । अतो वास्तवकर्तृत्वाश्रये महत्ये-वादृष्टमिप । न तु पुरुषे ; तस्य निार्वेकारत्वात् ॥

१ 'नरत्वेनार्थोपवानाभावादि।ते कचित्पठान्ते । तस्र यथा वराहे।ऽहामिमार्थं जानामीत्यभिमन्यते । तथा नराऽहाभेममर्थं जानामीत्यथोपधानं नान्ति । तस्मान्त्रियतविषयाभिमानवानन्यः स्वीकिन्द्यः ।' इति वा. ।

२ वो 'सर्वथोते अनुभवतद्वासनातः फलै कर्म तद्वासना तः फलैश्चे व्यर्थः।' सर्वथाते पदं नान्यल ।

[55] आलोचनं व्यापार इन्द्रियाणां; विकल्पस्तु मनसः; अभिमानोऽहङ्कारस्य; कृत्यध्यवसायो बुद्धेः। सा हि बुद्धिरंशत्रयवती; पुरुषोपरागो विषयोपरागो व्यापारावे-शिक्षेत्वंशाः। भवति हि मयेदं कर्तव्यमिति। तत्र मयेति चेतनोपरागो दर्पणस्येव मुखोपरागो भेदाग्रहादतात्त्विकः। इदमिति विषयोपराग इन्द्रियप्रणाडिकया परिणतिभेदो दर्पणस्येव निश्वासाभिहतस्य मिलिनिमा पारमार्थिकः। एतदुभयायत्तो व्यापारावे-शोऽपि। तत्रवंकरपव्यापारलक्षणाया बुद्धेविषयोपरागलक्षणं ज्ञानम्। तेन सहयः पुरुषोपरागस्यातात्त्विकस्य सम्बन्धो दर्पणप्रतिविभिवतस्य मुखस्येव मिलिनिस्ना, सो-पलब्धिरिति॥ तद्वमप्राविष धर्मादयो भावा बुद्धेरेव; तत्सामानाधिकरण्येनाध्यवसी, यमानत्वात्। न च बुद्धिरेव खभावतश्चेतनेति युक्तम्-परिणामित्वात्; पुरुषस्य तु बूर्यस्थित्वादिति।

[55] नन् कथमथीनामन्तःकरणारूढत्वं, कथं च महतः पुंतश्च मेदाश्रहः, कथं चार्थानां पुरुषोपधानत्वामिति चेदुच्यते । इन्द्रियव्यापारी निर्विकलपकं सविकलपकं अहमित्यभिमाने।ऽहङ्कारतत्त्वस्य ; मयेदं कर्तव्यमित्यध्यवसायो महत्तत्त्वस्य । असिन्धाध्यव-साये यत्तावत् महत्तत्त्वेन चतनापरपर्यायासादथीं छेखेन मयत्येवं स्वस्वरूपमहणम्, तत् स्वसिन् चेतनोपरागात् । अयं च चेतनोपरागश्चतनतादारम्यं स्वच्छत्वानमहत्तत्त्वस्य तत्र प्रतिफलिताचेतनतो । विवेकाग्रहणाद्भवति । तद्यं दर्पणात् दूरस्थस्य मुखस्य द्र्पणे संबन्ध इवातात्त्विकः । अन्तःकरणस्योन्द्रियकुल्याद्वारा वृहिः प्रसृत्य , केद्रोर जल-स्यव , घटादौ तत्तदाकारपारिणामेन यः सम्बन्धः स एव विषयोपरागः इदमित्यशसम्बन्धः। स च तात्त्विको दर्पणस्येव निश्वासमिलिनिमा । एवं महत्तत्त्वस्य चेतनामिमाने विषयसम्बन्धे च सति कर्तव्यमिति ,कुन्धध्यवसाया भवतीति । एवं तावद्भदाग्रहणे अर्थानामन्तःकरणोपारे।हणं चे।क्तम् । एषां चार्थानां पुरुवे।पथानमुपलव्यिरित्युच्यते । असिन् ार्ह मते न वुद्धिचैतन्यज्ञानोपलाञ्चिपदानां पर्यायता । बुद्धिमहत्तत्वम् , चैतन्यमारमा । प्रागुक्तो विषयसम्बन्धायं घट इत्याकारकज्ञानम् । एवमुपरक्तेन विषयणान्तःकरणगतचैतन्यप्रतिविम्बस्य, दर्पणगतमुखप्रतिविम्बस्य , मलिनिम्नव , यः सम्बन्धः अहमिदं जानामीत्याकारकः , सैवे।पलिधन रिति । स चायमतात्त्विकः । तसात्पुरुषस्य निर्विकारःवात्, विकारभूतकृतिसामानाधिकर-ण्येन गृह्यमाणा धर्मादयो वृद्धिगता एव । ते चाष्टी भावाः -- धर्माधर्मसुखदुःखच्छद्वेषज्ञान-प्रयतः एवं अध्यवसायसामानाधिकरण्येन गृद्यमाणत्वात् अध्यवसायाश्रयबुद्धिनिष्ठतया सांख्यः शास्त्र, 'अध्यवसायो बुद्धिर्धमी ज्ञानं विराग ऐधर्यम् । सात्त्विकमेतद्भपं तामसमसाद्धिपर्यस्त'-मित्युक्ताः धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्यात्मकाश्च । ननु किमर्थमात्मान्तराङ्गीकारः, महत्तत्वमेव वस्तुतश्चेननमस्त्वातं चन्न-परिणामिनः सविकारस्य कूटस्थत्वासम्भवादिति ॥

स्तवकः ]

य ; चे-

lq.

दो

वे-

यः

ìÌ-

iì.

त

٦İ

₹-

त्

7

### कुसुमाञ्जालिविस्तरसहितः।

43

[56] तदेतदिप प्रागेव निरस्तम् । तथा हि—
कर्तृधर्मा नियन्तारः चेतिता च स एव नः ।
अन्यथाऽनपर्वाः स्यादसंसारोऽथवा भ्रवः ॥ १४ ॥

कृतिसामानाधिकरण्यव्यवस्थितास्तावद्धर्माद्यो नियामका इति व्यवस्थितम्। चेतमोऽपि कर्तेव ; कृतिचैतन्ययोः सामानाधिकरण्येनानुभवात्। न चायं(नायं) भ्रमः ; वाधकाभावात् ॥ परिणामित्वाद्धटविति वाधकमिति चेन्न—कर्तृत्वेऽपि समानत्वात्। तथा च कृतिरिप १ (खा)भाविकी महतो न स्थात् ॥ हप्रत्वाद्यमदोप इति चेत् तुल्यम् ॥ २ अचेतनाकार्यत्वं वाधकं, कार्यकारणयोस्तादात्म्यादिति चेन्न—असिद्धः। न हि कर्तुः कार्यत्वे प्रमाणमस्ति । प्रत्युत 'वीतरागजन्माद्द्याना' (म्या-३. १. २५)दिति न्याया-दनादितेव सिद्धयति। यदाच कार्ये कृपं हद्दयते तस्य तस्य कारणात्मकत्वे रागाद्योऽपि प्रकृतौ स्वीकर्तव्याः स्युः। तथा च सैव बुद्धः, न प्रकृतिः; भावाप्रकसम्पन्नत्वात्॥

[56] इरं च सांख्यमतिमत्थं निरस्यते कर्तृधर्माः नियन्तारः ; चेतिता च स पव नः। कृतिसामानाधिकरण्य सत्येव धर्माधर्मयोः प्रातिनियतभोगसाधनत्वं भवतीति भूतादृष्टवादिरासा-वसरे निरूपितम् । अतः अदृष्टानि कर्तृतिष्ठानि भागानियामकानीत्यत्र न विवादः । एवं कर्तेव चेतनाडाप भवतीत्येतावत्सां ख्यं प्रति ब्रमः ; चतनाडहद्भरोमीति कृतिचेतन्ययोः सामा-नाधिकरण्यमहणात् । न च भरामहादेवं व्यवहार इत्युक्तामिति वाच्यम् — अस्याः प्रतीतेः प्रमाखे बाधकाभावाद्भदाश्रहकल्पनस्यायुक्तःबात् । ननु बुद्धिने चेतना पारेणामिःबात् घटव-दित्यनुमानं वाधकीमिति चन्न-वृद्धिनं कर्ती परिणामित्वादित्यप्यनुमानसंभवात् । तथा च महत्तत्त्वस्य चैतन्यभिव कर्तृत्वमापं खाभाविकं न स्थात्। ननु ज्ञानं तावद्विपयोपरागरूपं बुद्धिनिष्ठः भिति प्राम्वर्णितम् । ततश्च जानन् करोभीति सामानाधिकरण्यस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्वीहरनुष्ण इत्यनुमानस्येवाकर्तृःवानुमानस्य प्रत्यक्षवाध इति चेन्न-चेतनोऽहङ्करामीति कृतिसामानाधिकरण्य-प्रतीत्याऽचेतनत्वानुमानस्यापि बाधात् । अथ कर्ता अचेतनोऽचेतनकार्यत्वादित्यनुमानमस्तु । न चालापि बाधः शक्क्यः ; अचे तनकायत्वेऽपि चैतन्याङ्गीकारे कार्यकारणयोग्तादात्म्यस्य प्रमाण-सिद्धस भङ्गपसङ्गाचेतनोऽहं करोमीति प्रतीतेर्भेदाप्रहमादायैबीपपादनादिति चेल-हत्वसिद्धेः। कर्तुः कार्यस्वसाधकाभावात् । जातमात्रस्यव प्रथमतः स्तन्यपानादिपवृत्तिदर्शनेन तस्कारण-मृतस्य स्तन्यपाने रागस्यावस्याङ्गीकार्यतया सरागस्यैव जन्मदर्शनात् तद्रागमूळस्येष्टसाधनता-ज्ञानस्य संप्रति सारणात्मकस्य पूर्वानुभवसापेक्षतया जन्मान्तरसिद्धी अनयैव युक्तचा कर्तुरना-

१ प्रकाशे भाविकीति पाठः। २ बोधन्याद्यनुसारेण स्त्रीलिङ्गानिर्देशः।

स्थूलतामपहाय स्क्ष्म(रूप)तया ते तत्र सन्तीति चेत् चैतन्यमपि तथा भाविष्यति। तथाऽष्यसिद्धो हेतुः॥ तथा सित घटादीनामपि चैतन्यप्रसङ्गः, तादातम्यादिति चेत्— रागादिमत्वप्रसङ्गोऽपि दुर्वारः॥ सौक्ष्मयं च समानिमिति॥ तस्मात् यज्ञातीयात् का-रणाद्यज्ञातीयं कार्यं दृश्यते, तथा भूतात्तथाभूतमात्रमनुमातन्यम्; न तु यावद्धमंकं कारणं तावद्धमंकं कार्यं, व्यभिचारादिति किमनेनाप्रस्तुतेन॥

[57] यदि च बुद्धिनित्या; अनिमोध्यप्रसङ्गः । पुंसः सर्वदा सोपाधित्वे सक्क्षेणान-वस्थानात् । अथ विलीयते , ततो नाऽनादेविलय इत्यादिमन्त्वे, तदनुत्पत्तिदशायां को नियन्ता १ प्रकृतेः साधारण्यात् । तथा चासंसारः । पूर्वपूर्वेबुद्धिवासनानुवृत्तेः साः धारण्येऽप्यसाधारणीति चेत्—बुद्धिनिवृत्ताविष तद्धभवासनानुवृत्तिरित्यपदर्शनम् ।

दिखसिद्ध्या कार्यस्व वाधकस्यैव दर्शनाच । किं च कथं खदुक्तकार्यकारणमावभङ्गपसङ्गः। न हि तादास्म्यमात्रण कार्थगतयाबद्धभेवत्तं कारणस्य त्वदिष्टम् । तथा सति तत एव तादा-त्म्यात् बुद्धिगतरागद्वेषादिगुणाष्टकस्यापे प्रकृतौ स्वीकारापत्तेः । न चष्टापत्तिः ; तर्हि गुणा-ष्टकसम्पन्नत्वरूपवृद्धिलक्षण।कान्तत्वात्तस्याः वृद्धित्वभेव स्यात्, न प्रकृतित्वम् । न च तादा-स्याचद्वत्वस्यावद्यकत्वेऽपि सुक्षमगुणाष्टकवत्त्वमेवेष्यते । बुद्धिलक्षणं स्वनुभवयोग्यस्थूलगुणा-ष्टकवत्त्वभिति वाच्यम् -तार्ह चैतन्यमापे हि सुक्षमं तल भवितुमहीति । तथा कर्तृत्वेन पक्षमानिर्दिश्य बुद्धित्वेन तिन्त्रेशे प्वीक्तरीत्याडासिद्ध्यमावेडापे कारणस्य प्रकृतेरुक्तरीत्या चतनत्वादचेतनत्वामावाद्भतुतावच्छेदकविशिष्टहेत्वसिद्धिरस्त्येव । ननु प्रकृतौ सूक्ष्मचैतन्यस्वी-कोर तत्कार्यघटादरापे चतनत्वप्रसङ्ग इति चेत्-रागादिमत्त्वप्रसङ्गोऽपि भवेदेव । अस्तु तत् सुक्षं तलेति चत्-रागादिकमप्येवमस्तु । इष्टापाचिरिति चत्-ताई बुद्धावाप रागादेः सौक्ष्म्यं तुल्यं स्थात् घट।दिवत् प्रकृतिकार्थत्व।विशेषात् । अता रागःदिविधुरप्रकृतिजन्य।ऽपि बुद्धी रागा-दिमतीत्येव युक्तम् । तसाद्याभिचारादेकजातोयात्कारणादन्यजातीयमापे कार्य भवतीति यथान दर्शनं स्वीकार्यम् ; न तु कारणवृत्तियावद्धर्मवत्त्वं कार्यस्यति प्रकृतेरचेतनस्यऽपि वुद्धेरचेतन-त्वाभावो युज्यत इति किमनेन यावद्धमेवत्त्वाभावे भिथः कार्यकारणयोस्तादात्म्यं सिद्धचित न बेत्यप्रस्तुतेन विचारेण । कारणात्कार्थे कश्चिद्विशयस्तु प्रामाणिक इति । अतश्चेतने।ऽहं करे।मोति प्रतीत्या बाधितमन्त्रतनत्वानुमानामिति ॥

[57] अन्यथानपवर्गः स्थादसंसारोऽथवा ध्रुवः । एवं कर्तुश्चेतनःवमनभ्युपगम्य निर्लेपचतनान्तरक्षीकारे कथं वन्धमोक्षोपपादनम् । ताहराबुद्धिसम्बन्धाद्धेदाप्रहादिति चेत्-सेयं वुद्धिनित्याऽनित्या वा । आद्ये सर्वदा वुद्धिसम्बन्धान्मोक्ष एव न स्यात् । अन्त्ये तस्या सौक्ष्म्यात्र दोष इति चेत्—मुक्ताविष पुनःप्रवृत्तिप्रक्षद्वः । निरिधिकारत्वात्रैविमिति चेत्—तिर्द्धिकाराः १ प्रसुतस्वभावा बुद्धिरेव प्रकृतिरस्तु, कृतमन्तरा प्रकृत्यद्वद्वार-मनःशब्दानामर्थान्तरकल्पनया । सैव हि तत्तद्यापार २ योगात्तेन तेन शब्देन व्यपदि- श्यते शारीरवायुवदिति आगमोऽपि संगच्छते इत्यतोऽपि हेतुरसिद्धः । अधिकार-नियुत्त्या बुद्धरप्रवृत्तिरप्रवर्गः। वासनायोगश्चाधिकारः। ततः संसारः॥

[58] धर्मधर्मिणोरत्यन्तभेदे च कौटस्थ्याविरोधः । भेदश्च विरुद्धधर्माध्यासलक्षणो घटपटादिवत् प्रत्यक्षसिद्धः । न च सामानाधिकरण्यादभेदोऽपि । तद्धि समान-शब्दवाचयत्वं, एकज्ञानगोचरत्वं, एकाधिकरणत्वं, आधाराधेयभावः, विदेश्यत्वं, स-

अनादित्वऽनादिमावस्य नाञ्चायोगनानित्यत्वासिद्ध्या सादित्वमापि स्वीकार्यामिति बुद्धयुत्पेतेः पूर्व बन्धकामावादससारापितः । न च प्रकृतिरेव बन्धिका; तस्याः निर्विशेषतया मोक्षक छ इव बन्धकत्वायोगात् । नन्वनादिसंसारे पूर्वेत्पन्नबुद्धिजनिता वासना पुनर्बुद्धयुत्पतिपर्यन्तं प्रकृता-वनुवर्तते , तद्धिशिष्टा सावन्धिकाते चेत् —त्वन्मते धर्मधर्मिणोरभदाद्धुद्धिनिवृत्तो कथं तद्भत-वासनानुवृत्तिः ? बुद्धिरापे सुक्ष्मरूपेण सर्वदाऽस्तीति चेत् सुकावापि तर्दि संसारप्रवृत्तिः स्यात् । ननु वासनाविशिष्टा बुद्धिनिवका ; तदा तु वासनार्द्धपेऽधिकारे। नास्तीति चेत् — तर्दि सर्वदा बुद्धिनिकारे तस्या एव प्रबुद्धवासनत्वे बुद्धित्वं , प्रसुप्तवासनत्वे च प्रकृतित्वनिति सुवचत्वाद-तिरिक्तपकृतिर्व स्थात् । एवमहङ्कारमनोद्धपपरिणामद्वयमापि मध्य न स्वोकर्तव्यम् — तत्र तत्व स्वीकृतासाधारणव्यापारस्य बुद्धावेव सुन्वीकरत्वात् । आगमेपु प्रकृत्यदिविभिन्नशव्दव्यपदेशो-ऽपि एकस्मिन् प्राणवायौ प्राणापानादिव्यपदेशवत् तत्त्वद्यापारमेदमात्रादिकिनिष्ठादेव सङ्गच्छते । तथा चेवंपकारेणापि बुद्धेः प्रकृत्यनितिरिक्ततयाऽचेतनकार्यत्वस्त्रपोक्तहेतारसिद्धिरवधार्यताम् । एवं चास्या एव वाधकप्रमाणाभावादस्मदुक्तचेत्रनत्विसद्धौ अद्याद्मकवासनासत्त्वे वन्धः, तदभावे मोक्ष इत्यसदुक्तप्रकार एवाववरम्वयेतित , बुद्धिरिति नामभेदमात्रं , स एवारमिति ॥

[58] नन्वातमनः क्रत्यादिमन्त्रं क्रूटस्यत्वासिद्धिरिति चेन्न-धर्मधर्मिणोरत्यन्तामिन्नत्वेन क्रत्या-दिनाशेऽपि धर्मिणो नित्यत्वेपपितेः । घटपटादौ भेदस्य हि विरुद्धधर्माध्यास एव ज्ञापकः । स चालापि अहं करोमि, अहमकार्षमित्येवं नित्यत्वानित्यत्वाधारत्वाधयत्वादिस्तपः समस्त्येव । न चात्यन्ताभेदे घटो घट इतिवत् अत्यन्तभेदेऽपि घटः पट इति सामानाधिकरण्यादर्शनात् ,

१ बो. 'अमसुप्तस्वभावाः तत्तत्कार्थपरिणामान्मुखी । प्र. मुक्तौ तु प्रसुप्तस्वभावा प्रवृत्त्यजनि-केति' । '२ प्र. 'तत्तद्यापारयोगात् आदिकारणत्वाभिमानकारणत्वादियोगात्' बो. 'तत्तद्यापार-नेदात्प्रकृत्यादिव्यपदेशः' । तत्तद्यवहारगोचरेति पाठान्तरं व्याख्यात्रसंमतं क्रिष्टार्थं च ।

म्बन्धमात्रं वा भेदे एवं भेदेऽपि चोपपद्यमानं, नाभेदं स्पृश्तीति सर्वमवदातम् ॥ [59] स्यादेतत् । नित्यविभुभोक्तुसद्भावे सर्वमेतदेवं स्यात् । स एव कुतः ? भूताः नाभेव चेतनत्वात् । कायाकारपरिणतानि (भू) तानि तथा; अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तथोपलब्धेः । कर्मज्ञानवासने तु सर्वत्न प्रतिभूतानियते अनुवर्तिष्येते, यतो भोगप्रति-सन्धानियम इति चेत्—उच्यते।

नान्यदृष्टं सारत्यन्यों नैकं भूतमपक्रमात्। वासनासंक्रमो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे ॥ १५ ॥

'नीलो घटः', 'अहं करोमी'रथेवं सामानाधिकरण्यस्य दर्शनाच न धर्मधर्मिणोरत्यन्तमेदः ; किंतु, मेदामेदाविति वाच्यम् — शब्दयोः सामानाधिकरण्यस्येकार्थवाचित्वस्वपत्वेऽि प्रकृतेऽर्थयोधिमेधिमेदाविति वाच्यम् — शब्दयोः सामानाधिकरण्यस्य तद्वपत्वायोगात् किमिदं सामानाधिकरण्यामिति विचार्थम् । तत्व यद्यधिकरणपदेन शब्दः, इनं, कालादिकमधिकरणं वा गृह्यते—ताई समानशब्दवाच्यःवं, समानज्ञानविषयत्वं, समानकालाद्यधिकरणकत्वं वा तत् सिद्धद्यति । यदि तु ताबद्विवक्षां विना नीलो घट इति प्रतीतिसिद्ध आवाराध्यमावः, विशेषणिवशिष्यमावः, सम्बन्धमात्रं वा सामानाधिकरण्यमितीष्यते — सर्वथा सामानाधिकरण्यमितं मेद एवोषपद्यमानं, न त्वभेदे ; सर्वस्थास्थोभयमादायेव निरूप्यत्वात् । कथिक्षत्र सम्बन्धमालादिरूपं सामानाधिकरण्यं तादारम्यसम्बन्धिकमादायापि सुवचत्वादमेदे उपपद्यमानमि मेदेऽप्युपपद्यमानं, न त्वभेदमात्रे ; तादारम्यसम्बन्धस्येव विशिष्य महणे प्रमाणाभावात् । अतः सामानाधिकरण्यमिदं नामदं साध्यति । अतः पूर्वोक्तविरुद्धधर्मोध्यः सबलेन धर्मधर्मिणोरत्यन्तभेद एव सिद्धविति सिद्धं चेतन एव कृटसः कर्ता मोक्ता प्रकृताहृष्टवांश्वेति ॥

[59] नन्बदृष्टस्य मृतधर्मते यदिदं नित्यविभुभवंचेतनसम्बन्धाविशेषात् भृतस्य सर्वसाधारण्यपसञ्जनं, तच्चेतनस्य कस्यचिन्नित्यविभोः सत्ते किल भवति । तदेव न ; भृतातिरिक्तचेतनसत्त्वे मानाभावात् । न च घटादीनामापे चेचनत्वापत्तिः ; अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शरीरात्मकं
भृतभेव चेतनित्यक्षीकारात् ; संस्थानविशेषविशिष्ट्येव ज्ञानं प्रति कारणत्वात् । तत्त च येन
शरीरेण किश्चित् कृतमनुभृतं वा तत्नेवादृष्टाख्यायाः कर्मवासनायाः संस्काराख्याया ज्ञानवासनायाश्चानुवृत्त्यक्षीकारात् अन्यतानुवृत्त्यभावाद्भोगनियमः सारण(प्रतिसन्धान)नियमश्च भवत इति
चन्न —विकल्पासहत्वात् । उत्पद्यमानितं ज्ञानं सर्वीवयविनष्ठं वा यत्किश्चिद्वयविनष्ठं वा ।
आंद्र उपचयापचयाभ्यां प्रतिदिनं शरीरभेदात्पूर्वदिन एकेनानुभूतं परादिनेऽन्येन न सार्यत । अत्ये
यदेकं करश्चरणं वा ज्ञानाधिकरणं तस्य कदाचिद्यकमादन्यावयवन तत्सारणं न स्यात् । न च

स्तवकः ]

T.

۷i

11

### कुसुमाञ्जलिविस्तरसहितः।

43

न हि भूतानां समुदायपर्यविति चैतन्यम् ; प्रतिदिनं तस्यान्यत्वे पूर्वपूर्वदिव-सानुभृतस्यास्मरणप्रसङ्गात् । नापि प्रत्येकपर्यवसितम् ; करचरणाद्यवयवापायि तद्नु-भूतस्य स्मरणायोगात् । नापि मृगमदवासनेव बस्त्रादिषु, संसर्गादन्यवासनाऽन्यत्न संक्रामति ; मात्रानुभूतस्य गर्भस्थेत भूणेन स्मरणप्रसङ्गात् । न चौपादानौपादेय-भावनियमौ गतिः ; स्थिरपक्षे परमाणूनौ तद्मावात् । खण्डावयविनं प्रति च वि-चिछन्नानामनुपादानत्वात् । पूर्वसिद्धस्य चावयविनौ विनाद्यात् ॥

[60] अस्तु तर्हि क्षणभक्षः। न चातिशयो १ व्यतिरिच्यते ; किं तु साद्दयितर-स्कृतत्वात् द्रागेव न विकल्पते । कार्यदर्शनाद्ध्यवसीयते अन्त्यातिशयवत्। तथा च भूतान्येव तथा तथीत्पद्यन्ते , यथा यथा प्रतिसन्धानियमाद्योऽप्युपपद्यन्ते ॥ क्षणि-कत्वसिद्धावेवमेतत् । तदेव त्वन्यत्न विस्तरेण प्रतिषिद्धम् ॥ अपि च—

मृगमदगन्धस्य वस्त्र इवान्यसिन्नप्यन्यगतवासनायाः संक्रम इप्यते ; नैतावताऽन्यवस्या ; संसर्गस्यैव नियामकत्वाचेन्नवासनाया असंस्ष्टमैत्रे संक्रमाप्रसक्तिरित वाच्यम्-गर्भस्यशिशोर्मातृ-संसर्गसत्तेन वासनासंक्रमेण मालानुमृतसर्गृत्वापत्तेः । न च न केवलसंसर्गो नियामकः किन्तृपादानोपादेयमाव इति गत्यन्तरमस्ति ; अतो न श्र्येणन सरणिर्मिते वाच्यम् वस्तुक्षणिक-त्वपक्षास्त्रीकारान्मयेव त्वयाऽपि तस्य दुर्वचत्वात् । तथा हि के परमाणुपुञ्ज एव शरीरमुताव-यन्यवस्ति । आद्ये कस्य केनोपादानोपादेयभावः । क्षाणिकत्वपक्षे तु पूर्वपरमाणुक्षणः उत्तरपर-माणुक्षणोपादानं स्यात् । न त्वसिन् पक्षे । अन्त्ये यो ज्ञानाश्रयः करचरणादिस्वपैकदेशः, तद्गतवासना कि खण्डशरीरे संक्रामाते महाशरीरे वा । नादः ; खण्डशरीरं प्रति तस्य विच्छि-न्नस्यानुपादानत्वात् । नान्त्यः ; तस्य नष्टत्वेन प्रकृतभोगसरणोपपादनासम्भवादिति ॥

[60] तर्हि क्षणभङ्गपक्षमेव स्त्रीकुर्मः । काऽयं क्षणभङ्ग इति चदुच्यते । एकैकमापि वस्तु प्रतिक्षणं भिन्नम् । एवं च क्षणमात्रभावित्वाद्वस्तून्येव क्षणा इत्युच्यन्ते । तत्र च पूर्व-पूर्वक्षणानामुत्तरे।त्रस्त्रणात्पादकत्वम् । एकैकस्य च क्षणस्त्रपवस्तुन उत्तरक्षणे भङ्गो ध्वंस इति । ननु कारणावृत्त्यतिशयविशिष्टस्य तदनन्तरभाविनस्तःकार्यत्वं छोके दृष्टम् । यथा कपाछावृत्ति-जलाहरणाद्यतिशयशािछने। घटस्य कपाछकार्यत्वम् ; वंजावृत्तिपछत्रकारित्वाद्यतिशयवते।ऽङ्कुरस्य बीजकार्यत्वम् । इह पूर्वबीजक्षणापेक्षयोत्तरविज्ञक्षणं कस्याचदितशयस्यामावान्त पूर्वक्षणकार्यत्व-मुत्तरक्षणस्यति चन्न-अत्राप्यतिशयसङ्गावात् । न चायमतिशयो नािस्ते । किन्तु प्रदीप-जवालानां प्रतिक्षणं भिन्नत्वेऽपि मिथः स दृश्यातिशयेन भेदितरकारवदत्रापि वीजक्षणानां

१ ऽप्यतिरिच्यते इति क. स्त.। प्र. 'विविच्य न गृह्यत' इत्यत्र विविच्येति पदं वीत्युपसर्ग ज्ञापयति । वो. 'व्यतिरेको नास्तिःवं ; न च भेदो नास्तित्यर्थः' ।

प्रथम.

# [61] न वैजात्यं विना तत्स्यान्न तस्मिन्ननुमा भवेत्। विना तेन न तत्सिद्धिर्नाध्यक्षं निश्चयं विना ॥ १६॥

न हि, 'करणाकरणयोस्तज्ञातीयस्य सतः सहकारिलाभालाभौ तन्त्र'मित्यभ्युपगमे क्षाणिकत्वसिद्धिः ; तथैकव्यक्तावण्यविरोधात् । तद्वा तादग्वेति न कश्चिद्विद्रोप इति न्यायात् । ततस्तावनादस्य वैज्ञात्यमप्रामाणिकमेवाभ्युपेय(गन्तव्य)म् ॥

सौबाह्र्यवलेन तिरस्कारात् वस्तुना वर्तमानाऽप्यतिशया झाटिति सविकल्पप्रत्यक्षेण न गृह्यत इत्येतावदेव । कार्यदर्शनाःपुनरध्यवसीयतेऽन्त्यातिशयवत् । तथा हि — कुसूलस्थवीजस्याङ्काः कारिःवामावास्त्रेत्रस्थेन चाङ्करकरणादङ्कराव्यवाहितप्राक्ष्मणवीजे कुर्वद्वपत्वात्मकः कश्चिद्रित्यः यांऽित । अन्यया पूर्ववद्नुत्पादकत्वप्रसङ्गात् । अतः क्षत्रस्यवीजं कुसुलस्यादन्यद्तिशाय-तम्। तथा च तद्वरेव बीजानां प्रतिक्षणं भेदिसिद्धिः । अङ्कराव्यवहितपःक्क्षणवीजस्य हि यदि कुसूलस्थानेव कारणं स्यात् — तार्हे तल द्विनीयक्षण एवेटशबीजात्पत्त्यापत्त्या तृतीयक्षण एवा ङ्कुरः स्यात् । अते।ऽङ्कुराव्यवहितप्राक्षणाव्यवहितप्राक्षण एव बीजे तस्सणकारित्वरूपौऽति-शय एष्टव्यः । एवं तरक्षणकारित्वातिशयस्तरपूर्वक्षण इति । एवंरीत्या खळपिटककुसूळक्षेत्रस् बीजानां प्रतिक्षणमुत्तरे। तरकार्यकारं स्वस्तातिशयवत्त्वसिद्धः । अतश्च क्षणिकत्वम् । तथा चदः मनुमानम् भावाः क्षणिकाः सत्त्वात् यस्मत् तस्क्षणिकम् यथा दीपज्वालेति । सत्त्वं नामार्थ-कियाकारित्वम् । अर्थिकिया नामार्थिनिष्पत्तिरिति न्यायविनदुः । तथा च प्रतिक्षणमतिशयस क्षणिकत्वस्य च सिद्ध्या परमाणुपुज्ञात्मकानां भूतानां यदा यदा याहशातिशयवत्त्वे भागसारण-नियमोपपत्तिः तदा तदा ताहशातिशयवन्वेनात्पत्तिम्बीकारात् पूर्वपूर्वपरमाणोश्चीत्तरोपादानतया कर्मवासनानुभववाननयोः क्रमण संक्रमसम्भवाच न कश्चिद्दाष इति न भूगातिरिक्तं चेतनतत्त्वमिति चेत् अणिकत्वसिद्धौ स्यादेवं मोगानियमाद्यपपादनम् । क्षणिकत्वेमव त्वात्मतत्त्वविवके विस्तरेण प्रतिषिद्धम् । आपं चेह ब्रमः—

[61] न वैजात्यं विना तत्स्यात् । कुर्नद्र्यस्वामकं वैजात्यं विना तावत् (तत्) क्षणिकत्वं त सिद्ध्यति । वैजात्यमेव त्वपामाणिकम् । वीजेन क्षेत्रेऽङ्क्रुरकरणात् कुमुलस्थतादशायां चाकरणात् करणाकरणयेश्च भावाभावयो।विरुद्धयोरेकल समावेशासम्भवाद्धि क्षेत्रकुसूलस्थवीजयोविजात्यं वक्तव्यम् । तत्नैकजातीयस्थाविजातीयस्थैव बीजस्य सिललकईमादिसहक रिलाभालामावेव करणा-करणविषये प्रयोजकाविनि स्वीकरे कुने। वैजात्यसिद्धिः ! तार्हि वैजात्याभावेऽपि सजातीयमनेकं बीजिमित्यहित्विति चेल —वैजात्याभावे तदेव वा तत्सहशं वेत्यल विशेषामावेनैकव्यक्तावपि करणा-करणये। कालोमेत्रमित्राक्ति चेल —वैजात्याभावे तदेव वा तत्सहशं वेत्यल विशेषामावेनैकव्यक्तावपि करणा-करणये। कालोमेत्रमित्राक्तिकारसम्भवेनानेकव्यक्ताविवाविरोधात् । अत्रो वैजात्यमप्रामाणिकम् ॥

स्तवकः]

TH-

गमे

शते

ह्यत

₹(.

श्च-

ाय-

गंद

**a**|-

d.

ध्य-|द-

स्य

**U**|-

낌

O

त्य

市

# कुसुमाञ्जलिबिस्तरसहितः।

40

[62] एवं च, 'कारणवत् कार्येऽपि किञ्चिद्वैज्ञात्यं स्यात् यस्य कारणापेक्षा, न तु हष्टजातीयस्य' इति शङ्क्या न तदुत्पत्तिसिद्धः । हष्टजातीयमाकिस्सकं स्यादिति चेन्न—तत्नापि किञ्चिद्दन्यदेव प्रयोजकं भविष्यतीत्यविरोधात् ॥ 'न कार्यस्य विशेषस्तत्प्रयुक्त-तयोपलभ्यते ; नापि कार्यसामान्यस्यान्यत्प्रयोजकं हश्यते' इति चेत्—तत् किं कारणस्य विशेषःस्वगतस्तत्प्रयोजकतयोपलब्धः, कारणसामान्यत्य वाऽन्यत्प्रयोज्यान्तरं हश्यते ; यतो विविक्षतिसिद्धिः स्यात् । शङ्का तूभयतापि सुलभेति ॥ कार्यजनमाजनमभ्यामुन्नीयत इति चेन्न-सहकारिलाभाल्याभाभ्यामेवोषपत्तेः। उन्नीयतां वा ; कार्येषु शङ्किष्यते ; निपेध-

[62] न तस्मिन्ननुमा भवेत् । एवमप्रामाणिकवैजात्यस्वीकारं सत्यनुमानं सर्वमुध्चिछयेत । त्निविधं ह्यनुमानं बौद्धवर्णितम् – अनुप्लिच्धः स्वभावः कार्यं चेति । तत्रानुप्लिच्धरभावानुमापिका । स्वभावस्तादारम्यम् । कार्यं कारणानुमापकम् । तत्र प्रथमं कार्यात् कारणानुमानप्रकारस्योच्छेद उपप्यते ... एवं कारणेऽपामाणिकवैजात्ये सति तादशवैजात्याविच्छन्नकारणतानिस्वापतकार्यताव-च्छंदकतया कार्येऽपि किश्चिद्वजात्यं सिद्धचतु । तत्रैव पूर्वोक्तवैजात्यं निवन्धनमस्तु ; न तु दृष्टाङ्कुरस्वाविच्छिन्ने इति तस्य न तत उत्पत्तिः सिद्धयेत् । तथा च तादात्म्यतदुःपिनभ्याम-विनामाव इति वर्ण्यमानतदुःपतिरूपनियामकासिद्धिः । नन्बङ्करत्वावच्छित्रं प्राति तस्याकारणत्वे तदाकासिकं स्यात् । न च कादांचित्कस्याकिः सिकत्वं युज्यत इति चेत् — न ... तस्य कारणत्वा-सम्भवेऽप्यन्यस्य तत्र क'रणःवसम्भवातः । ननु कार्ये तादृश्वेजास्यं नापलभ्यते । तथाङ्करस्व-सामान्यावच्छित्रस्य प्रयोजकमप्यन्यत्रोपलभ्यत इति चेत्—तर्द्धनुपलब्ध्या तन्निपेथे कारणगत-वैजात्यस्याप्यनुपलम्माद्भावः स्यात् । तथा वीजत्वस्तपकारणसामान्येनीत्पाद्यस्य कार्यस्यानुपलन म्भात् बीजत्वेन रूपेण किञ्चित्कारणत्वं न स्यात् । न चेष्टापतिः ; तस्य तेन रूपेण सत्त्रहयेष्टःवान् । सत्त्रस्य चार्थिकियाकाारित्वस्त्रपत्वात् । यद्यनुपलव्यस्यापि सद्भावशङ्काः ; सा तथा कार्यवैज्ञात्येऽपि भविष्यति । करणाकरणये स्तु सहकारिलामालामाभ्यामुपपत्ति-रुक्ता । अथ वा तत उन्नीयतां तद्वैजात्यम, तदा कार्थेऽपि वैजात्यं शक्क्यते । या तु कार्यवैजात्यामावेऽनुपरुविधः प्रमाणतयोपन्यस्ता , सा नैव मवितुपर्हाते । अनुपर्हाञ्यार्हे स्यभावानुपलाविषः कार्यानुपलविषव्यीपकानुपलविषः कारणानुपलविष्यिरयेवमादिः तत्र कुर्द्रपत्विविशिष्टविह्नपयोज्यतया धूमे शङ्कयमानस्य वैजात्यस्य न स्वमावानुपरुविध-र्वाधिका ; कारणवैजात्यवतस्यातीन्द्रियत्वस्वीकारात्॥ तार्हे बाधकामावे कारणगतवैजात्यवतस्य कसान्त्र निश्चयः ? निश्चयाभावादेव हि शङ्कचमानःवमुपन्यस्यत इति चत् उच्यते । वैजात्यं हि कार्यदर्शनगळात्रिश्चेयम् । अत तु धूमे विद्विपयोज्यवैजात्यसाधकस्य ताद्दश्वैजात्याविच्छन्न-धूमं प्रति कार्यम्तस्य कस्यचिर्नुपरुम्भावित्रिधयो न भवेत् । तथा चानिश्चयोपपचेर्नास-

कामावात् । न हि धूमस्य विशेषं दहनप्रयोज्यं प्रतिषेद्धं स्वभावानुपल्लिधः प्रभवति । कार्येकनिश्चेयस्य तदनुपल्ल्धरेवानिश्चयोपपत्तेः । कार्यस्य चातीन्द्रियस्यापि सम्भवात् ; अत प्वानुपल्ल्ध्यन्तरमपि निरवकाशिमिति ॥

[63] एवं विधिरूपयोद्यां वृत्तिरूपयोर्वा जात्योर्विरोधे सति न समावेशः । समा-विष्ट्योश्च परापरभावनियमः ; अन्यूनानतिरिक्तवृत्तिज्ञातिद्वयकरूपनायां प्रमाणाभावात् । व्यावर्त्यभेदाभावेन विरोधानवकाशे भेदानुपपत्तेः । परस्परपरिहारवत्योश्च समा-

च्छक्कतस्य परिहारे। भवतीति । ननुं सित तिस्मिन् तत्कार्यमिष स्यादेव; समर्थश्चेत् कुर्यादिति न्यायात् । अतः कार्यानुपल्लमान्तद्वेजात्यं नास्तीति निश्चीयत इति चन्न —कार्यस्यातीन्द्रियस्यापि सम्भावितत्वेन तदनुपल्लिन्मान्त्रण किश्चिन्ध्रयायोगात् । तथा च स्वभावानुपल्लिक्षः कार्यानुपल्लिक्षः न वैज्ञत्यवापिकेति सिद्धन् । ए । व्यापकः नुरल्लक्ष्यादिक्तमापे न वाधकम् । अनुपल्लिक्षः व्यापकानुगल्लिक्षः न विद्यस्यापिकेति सिद्धन् । अन्यश्च वौद्धः पोडराधा । तत्र स्वभावानुपल्लिक्षः कार्यानुपल्लिक्षः व्यापकानुगल्लिकः कारणानुरल्लिक्षः ति चत्रसे उनुपल्लक्ष्यः । तत्र स्वभावादीनां चतुणीं प्रत्येकं प्रहणेन तन्तिहरुद्धविषयकोपल्लिक्षः तन्तिहरुद्धकार्यविषयकोपल्लिक्षः तन्तिहरुद्धव्याप्तविषयकोपल्लिक्षः तन्तिहरुद्धविषयकोपल्लिक्षः तन्तिहरुद्धव्याप्तविषयकोपन् लिक्षिरुद्धकार्यविषयकोपल्लिक्ष्यते। इमाश्चोपल्लिक्ष्यते। अन्ततः सर्वासामप्यन्तुपल्लिक्ष्यते प्रति अनुपल्लिक्षानां पोडराविष्यः मन्यते । अन्ततः सर्वासामप्यनुपल्लिक्ष्यलक्षणपाप्तविषय एव प्रमरस्य वौद्धरिमनतत्य।ऽतीन्द्रियवैज्ञात्यविषये प्रसक्तवन् भावादवाधकत्वम् । तथा चःङ्करस्य प्रवस्त्य वीजस्वाचिक्ष्यस्य कार्यनायाः वौद्धरिक्षीकारात् कुर्वद्वपत्वाचाच्छन्नवेजप्रयोज्यवैज्ञात्यस्य चान्यस्याङ्करे राङ्कितत्वनाङ्करस्य तदकार्यस्वावद्वर्याणः वीजानुमानायोगात्, राङ्कतस्य च कार्यवैज्ञात्यस्य प्रसन्ति सिद्धम् ॥

[63] एवमनुपलिक्ष्यिमानमाप कार्यानुमानवन्न भवतीति निरूप्यते । अङ्कुराव्यवाहित प्राक्षणयं जे वीज्ञां वर्ष्यप्रजातिद्वयं खलु स्विकृतम् । जातिश्चास्मन्मत इव भावरूपा बौद्ध-मतातद्यावृत्तिरूपा वा स्यात् । सर्वथा तावत् जात्योः परस्पराभावसामानाधिकरण्यरूपविरोधि सित नैकल समावेशः । सित तु समावेशेऽवश्यमेव व्याप्यव्यापकभावापन्नत्वम् । अन्यथा समाविष्यवर्थाप्यव्यापकभावास्त्रीकारे किं तुल्यव्याक्तिवृत्तिविष्यते उतातुल्यव्यक्तिवृत्तिवम् । नाद्यः , घटत्वव्यावर्त्यायेश्वया कल्यात्वव्यावर्त्यस्य भेदाभावन ताद्यज्ञातिद्वयक्त्पनस्याप्रामाणिक-त्वात् । नान्त्यः ; तथा सत्येकत्र समावेशस्य परस्पराभावसामानाधिकरण्यस्य च स्वीकारसिद्धौ गोत्वाश्वस्वयोरापि विरुद्धयेः समावेशापत्तः । तथा हि — असमावेशः किं गवाश्वसामग्रीविरोधात् उत कार्ययोग्वःश्वयोक्तिवात् । सामग्रवोविरोधादिति चेत् —तयोरेव कृतो विरोधः । सर्वसिन्नाप

11

वेशे गोत्वाश्वत्वयोरिप तथा भावप्रसङ्गात्॥ सामग्रीविरोधान्नेविपित चेत्— १ कृत पतत् १ परस्परपरिहारेण सर्वदा व्यवस्थितेरिति चेत्—नेदमण्यध्यक्षम्। एकदेशसमा-वेशेन तु सामग्रीसमावेशोऽण्युन्नीयते २ यावत् ॥ ३ तत्कार्ययोः परस्परपरिहृतिस्वभाव-त्वादिति चेत्ति कम्पश्चिश्ययोः परस्परपरिहृतस्वभाव-त्वादिति चेत्ति कम्पश्चिशययोः परस्परपरिहृत्ययोर्त समावेशः स्यात् ॥ दृश्यते तावदिदामिति चेत्-गोत्वाश्वत्वयोरिप न दृक्ष्यत इति का प्रत्याशा ? तथा च गतमनु-पळिष्ठळिक्केनापि, कचिद्वि विरोधासिद्धेः॥

[64] ततो विपक्षे वाधकाभावात् स्वभावहेतुरण्यपास्तः॥ ननु — अस्ति तत् । तथा हि — वृक्षजनकपत्रकाण्डाद्यन्तर्भूता शिशपासामग्री । सा वृक्षमितपत्य भवन्ती स्वका-

काले मिथः सम्बन्धादर्शनादिति चेन्न ; सर्वकालासम्बन्धस्य प्रत्यक्षेण प्रहणासम्मवात् । प्रत्युत गवाश्वयोः पशुनातोयतयोमयानुणताकृतिसामग्रीसमावेशदर्शनेन कदाचित्सर्वसमावेशस्यापि सम्मव उन्नीयत एव । तर्हि कार्ययोगिवाश्वयोगिवाश्वयोगिवाश्वयोगिवाश्वयोगिवाश्वयोगिवाश्वयोगिक्षमावेशायितः । प्रतिक्षणिमन्नानां शिंशपानां मध्ये हि चलशिंशपायां चल्दं शिंशपातं च जाती स्वीक्रियते । तयोश्व निश्चलशिंशपायां चल्द्यप्रोधे च परस्परपारिहारो हृष्ट इति कचिदापि समावेशानापिति । तत्र दर्शनवलास्विकारऽत्रापि, 'न द्रस्थत इति नियन्तुं न शक्यम् । तथा च कार्यप्राक्षण-भूते वीजेऽबीजे च कुर्वत्वस्य सत्त्वात् वीजित्वस्य कुर्वदकुर्वत्साधारणत्वाच विरुद्धयोगित्वकुर्वत्त्वयोगित्वत्व समावेशस्विकारे विरुद्धयोगित समावेशसिद्ध्या अनुकूलानुपलित्व विरुद्धयोगित्वकुर्वत्त्वयोगित समावेशसिद्ध्या अनुकूलानुपलित्व विरुद्धयोगित्व । अनुपल्लेव समावेशसिद्धा अनुकूलानुपलित्व । समावेशसिद्धा अनुकूलानुपलित्व । समावेशसिद्धा अनुकूलानुपलित्व । समावेशसिद्धा किर्मे समावेशसिद्धा किर्मे समावेशसिद्धा अनुकूलानुपलित्व । समावेशसिद्धा किर्मे समावेशसिद्धा अनुक्लिपान्त समावेशसिद्धा अनुम्लिपान्त समावेशसिद्धा अनुम्लिपान समावेशसिद्धा अनुम्लिपान समावेशसिद्धा अनुम्लिपान समावेशसिद्धा अनुम्लिपान समावेशसिद्धा अनुम्लिपान समावेशसिद्धा अनुमान समावेशसिद्धा समावेश

[64] अनेनैव कचिद्रिष विरोधासिद्धिक्षपहेतुना तादास्यानुमानमप्यपास्तं भवति ; शिशपाः या अपि कचिद्रवृक्षत्वे विरोधामावात् । नन्वस्ति विपक्षे वाधकम् । स्वमावानुमानं हि प्रचुरशिशपे प्रदेशे कांचिदुचां शिशपां प्रदर्श्यायं वृक्ष इत्युक्तौ अन्येषु वृक्षस्वबुद्धवृक्षशब्दव्यवहा-

१ एतत् कृत इति क. ख। उपारितनानुपूर्वी वोघन्याम् । प्रकाशेऽपि कृत इति पूर्वे धृःवा एतदिति पश्चाद्यात्म् । २ वो. 'सामप्रशेरापे समावेशसम्भवे।ऽनुमीयते, यावत् वाधकं दर्शनं तावादिति' प्रकाशदर्शनादिति यावादित्यवघारणार्थामिति भाति । सर्वथा पूर्वान्विय यावत्यदम् । ३ वो. तत्कार्ययो(ति...सामप्रीद्धयकार्ययोर्गवाश्वयोः' ॥ क. ख. पु० तादिति विहाय कार्ययो-।रित्येव पाठः ।

रणमेवातिपतेत् । एवं शाखादिमन्मात्नानुबन्धी वृक्षव्यवहारः ; तिह्रशेषानुबन्धी च शिशपाव्यवहारः । स कथं तमितपत्यात्मानमासादयेदिति—चेत्—एवं तिहें शिशपा-सामग्रधन्तर्भूता चलनसामग्री । ततस्तामितपत्य चलनादिक्रपता भवन्ती स्वकारण-मेवातिपतेत् । तथा शाखादिमाह्रशेषानुबन्धी शिशपाव्यवहारः, तिह्रशेषानुबन्धी च चलनव्यवहारः । स कथं तमितपत्यात्मानमासादयेदिति नुस्यम्॥

[65] नोदनाद्यागन्तुकनिवन्धनं चलनत्वं, नतु तद्विशेषमात्राधीनमिति चेत्— यदि नोदनादयः खभावभूताः; ततस्तद्विशेषा एव । अथास्त्रभावभूताः; ततः सह-कारिण एव । ततः (तथा च) तानासाद्य निर्विशेषैव शिशपाचलनस्वभा(वत्वमा)(वान् आ) वमारभत इति । तथा च कुतः क्षणिकत्वसिद्धिः ?

रस्य चायुक्ततामध्यवस्यतस्तद्धमिनवृत्तये अयं वृक्षः शिंशपात्वात्, अयं वृक्षःयवहारयोग्यः शिंशपाव्यवहारवन्त्वादिति द्विविधमुच्यते । उभयलाप्यप्रयोजकशङ्कायां हेतोः स्वनिमित्तातिकम एव वाधकम् । तत्र प्रथमे [शिंशपासामश्रचा वृक्षसामश्रचिम्द्रम्तत्वाभावात्] वृक्षसामश्री विना शिंशपासामश्रचा अभावात् वृक्षत्वानङ्काकारं वृक्षसामश्रचमावापत्त्या शिंशपासामश्रचसत्त्वप्रसङ्कन शिंशपात्वस्य स्वसामश्रचतिकमः । द्वितिये—वृक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावे तस्य योग्यत्वस्य सामान्यतः शासादिनिमित्तकतया शासादिमत्त्वस्यनिमित्तस्यामावापत्तौ सामान्याभावन शासादिन् विशेषस्याप्यभावे सति ताहश्रविशेषानिमित्तकस्य शिंशपाव्यवहारस्य स्वनिमित्तातिकमा भवेत् । तस्मान्स्वानुमानं सुस्थमिति चेत्ननः तथा सति इयं शिंशपा चळत्वात्, अयं शिंशपाव्यवहारविषय-ध्वान्त्यस्य साधारणत्या चळत्वस्य चाचळिश्याचादित्यप्यनुमानापत्तेः ? । प्रतिक्षणभिन्नस्य शिंशपासामश्रचिनामृतसामश्रीकस्य चळे सत्त्वात्, तथा शिंशपाव्यवहारस्य वृक्षविशेषानिमित्तकत्वाच्च तत्रापं स्विनिमित्तानिकमस्य सुवचत्वात् ।।

[65] ननु शिशपात्वं वृक्षसामग्रीविशेषमात्राधीनम् ; न तथा चलत्वं शिशपामामग्रीविशेषमालाधीनम् , वाय्वादिकृतनादनाभिधातादितात्कालिकवस्तुकृतत्वादिति चेत्—वौद्धमते सहकारिलामालामप्रयुक्तकरणाकरणानङ्गीकारात् नोदनादिदशायां चलशिशपोत्पत्त्युपयोगिवैजात्यरूपस्वमाविशिष्टक्षणोत्पत्तेः स्वीकार्यतया नोदनादेस्तादशक्षणासाधारणत्वाङ्गीकारे तस्य क्षणस्य चलसामग्रीमृतस्य शिशपासामग्रीविशेषत्वस्य दुर्वारत्वात् । यदि तन्मतर्रातिमनवलम्ब्य शिशपासामग्रवाश्चलोत्पदने नोदनादिसहकारिकारणामिव्यते—वर्षि सहकारिवलदिन वैलक्षण्योपपत्ती
कारणे वैजात्यरूपविशेषस्यानावश्यकतया क्षाणिकत्वासिद्धिः ॥

H

4-

या

4-

₹-

**q**-

ल-

॥-ती

- [66] खमावभूता एवागन्तुकसहकार्यनुप्रवेशाद्धवन्तीति चेत्—एवं तर्हि वृक्षसाम-प्रवामागन्तुकसहकार्यनुप्रवेशादेव शिशपाऽपि जायत इति न कश्चिद्विशेषः॥
- [67] प्वमेतत् । किंतु शिंशपाजनकास्तरुसामग्रीमुपादायैव चळनजनकास्तु न तामेव ; किं तु सूर्तमात्रं ; तथा दर्शनादिति चेन्मैवम् ; कम्पजनकाः शिंशपाजनक-विशेषा अपि सन्तस्तानतिपतन्ति ; न तु वृक्षजनकविशेषाः शिंशपाजनकास्तानिति नियामकाभावात्॥
- [68] शिंशपाजनकास्तिद्विशेषा एव । कम्पकारिणस्तु न तथा ; किन्त्वागन्तवः [न्तुक]सहकारिण इति चत्-एवं तिर्दे तानासाद्य सदशक्षपा अपि केचित् कम्पकारिणः, अनासादितसहकारिणस्तु न तथा । तथा च तद्वा तादग्वेति न कश्चिद्विशेष १ इति स्थात्॥
- [69] तसाद्विरुद्धयोरसमावेश एव । समाविष्टयोश्च परापरभाव एव । अनेवंभू-तालां द्रव्यगुणकर्मादिभावनापाधित्वमात्रम् । तेषां तु विरुद्धानां न समावेशो व्यक्तिभे-
- [66] ननु नोदनादोनां तत्क्षणस्वमावत्वाङ्गीकरिऽपि वाय्वादिसहकार्यधानत्वस्वीकारात् शिशपा-सामग्रवामिवानयत्रापि नोदनाद्या भवितुमईन्तीति चत् एवमेव वृक्षसामग्रवां सहकारिसमविश-बळात् शिशपोत्पत्त्युपयोगिस्वभावस्वीकारसम्भवेन वृक्षसामग्रवामिवान्यत्रापि तादशसहकारिवळा-त्रादशशिशपाययोजकस्वभावोत्पत्त्यापतः ॥
- [67] ननु सत्यं सहकारिणैव शिशपोपयोगि स्वभावेत्पादनम् । अथापि शिशपास्यले वृक्ष-सामभी प्रत्येवागन्तुकानां सहकारित्वम् । चलस्यले तु घटादावापे चलनदर्शनात् शिशपासामभी प्रचेव सहकारित्वामिति नास्ति ; किंतु मूर्गमातं प्रचेवेति चेत्-चलजनकानां शिशपाजनकविशेषस्वं स्वीकियते न वा । आधे चलहेतीर्न शिशपापेक्षया वैलक्षण्यम् ॥
- [68] न स्वीकियत इति चत्—तार्ह ने।दनादेः सहकारित्वमेव सिद्धग्रति । तथा च सह-कार्यासत्त्यनासित्तिभ्यामेवे।पपत्तौ चलशिंशपाकारणानि अचलशिंशपाकारणसहशान्येवे।ते न वैजात्य-सिद्धिः । न चैवं वैजात्यामावेऽपि सामग्रीमेदाद्वस्तुक्षणिकःवसिद्धिरिति वाच्यम्—तदेव वा तस्सहशं वेत्यत्र विशेषामावेन पूर्वोत्पन्नशिंशपायामेव सहकारिवलात्कम्पिक्रियोत्पित्तिमात्रस्वीकारस-म्भवात् ॥
- [69] तसादिकस्यामेव शिशपायांकदाचित्कम्परूपिकयोत्पिति कम्पत्वजात्यभावात् कम्पत्व-शिशपात्वानुरोधेन विरुद्धसमावेशस्वीकारस्यानावश्यकत्वात् विरुद्धयोरसमावेशस्य, समाविष्टयोर्घट-

१ इति शब्दः क<sup>2</sup> पुस्तके ; नान्यत ।

दात् । जातीनां च भिन्नाश्रयत्वात् । तथा च कुतः क्षणिकत्म् ? वैजात्याभ्युपगमे च कुतोऽनुमानवार्ता ॥

[70] मा भूरनुमानमिति चेन्न —तेन हि विना १ न तत् सिद्धयेत् । न हि क्षाणिकत्वे प्रत्यक्षमित्तः तथा निश्चयाभावात् । गृहीतिनिश्चित एवार्थे तस्य प्रामाण्यात् । अन्यथा ऽतिप्रसङ्गात् ॥

[71]ननु वर्तमानः क्षणोऽध्यक्षगोचरः। न चासौ २ पूर्वापरक्षणात्मा। ततो वर्तमान-त्विनिश्चय एव भेदिनश्चय इति चेत्—िकमत्र तदिभि[िष] मतमायुष्मतः? यदि धम्यैव नीलादिः, न किञ्चिदनुषपन्नम्; तस्य स्थैर्थास्थैयसाधारण्यात्॥ अथ धर्मः, तन्नेद-

त्वपृथिवीत्वयोरिव व्याप्यव्यापकमावस्य च सिद्धिः । यानि तु समावेशेऽपि परापरमावानापन्न-विस्थितानि , तेषां कार्यत्वभूतत्वकम्पत्वादीनां न जातित्वं, किं तृपाधित्वम् । उपाधीनां च यथायथं द्रव्यादिक्षपत्वम् । यथा कार्यत्वमव्यवहितोत्तरक्षणसम्बन्धक्षपं क्षणात्मकालक्षपं द्रव्यम् ; मृतत्वं व हिरिन्द्रियमाद्याविशेषगुणवन्त्वं गुण एव ; मूर्तत्वं कम्पत्वं च कियैवेत्येवम् । तथा च तेषां न विरोधसमावेशोभयशालित्वम् ; तत्तक्त्तादिवर्तिभूतत्वादिव्यक्तीनां भेदात् समाविष्टव्यक्तेरन्यत्र । स्थितव्यक्तेश्च भिन्नत्वात् । न चैष उपाधिन्यायो जातिषु माह्यः, जातीनामनेकव्यक्त्याश्चित-तत्वेन व्यक्तिभेदेन भेदायोगात् । तथा च चलशिशपास्थल इव सहकारिसमावेशवशादेव सर्वो-पपत्तौ सर्वत्न सहकारिकलापसम्बन्धातिरिक्तस्य वैज्ञात्यस्थासिद्धौ क्षणिकत्वं कुतः सिद्ध्येत् ! अन्यथा कार्येऽपि वैज्ञात्यशब्दा कार्यानुमानोच्छेदात्, विरुद्धसमावेशापत्त्या चानुपलव्यत्वमानविल्यात् कार्यानुपलव्यक्तिक्षक्ष स्वभावस्थाप्यसिद्धैः पागैव दर्शितत्वात् कुतोऽनुमानप्रमाण-कथेति ।

[70] बिना तेन न तिसिद्धिर्नाध्यक्षं निश्चयं विना । अनुमासद्भावेन विना वैजात्यमेव न सिद्ध्येत् । न च प्रत्यक्षं तत्र प्रमाणम् ; भवतेव तस्याविकल्प्यमानत्वस्य कार्यद्श्नेनकल्प्य-त्वस्य चोक्तत्वात् । नाप निर्विकल्पस्यमध्यक्षं, सिवकल्पनिश्चयं विना तदपसक्तः । निर्विकल्पमध्यक्षं, सिवकल्पनिश्चयं विना तदपसक्तः । निर्विकल्पमध्यक्षंत्र सिवकल्पनिश्चितं सिवकल्पनिश्चितं एवार्थे प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वात् अन्यत्र निर्विकल्पनङ्गीकारात् । अतं एव क्षणिकत्वेऽपे न निर्विकल्पं प्रमाणम् । अन्यथा शश्यक्षादेरपि निर्विकल्पतः सिद्ध्यापत्तेः । सर्वेरपि वादिभिः स्वामिमतस्य निर्विकल्पन सिद्धवर्णनापत्तेश्च । अतो न वस्तुक्षणभङ्गसिद्धिरिति ॥

[71] ननु वैजात्यमुखेन निर्विकल्पेन वा क्षणिकत्वं मा सैत्सीत् । घटाऽयमिति वर्तमान-तया घटादिरूपक्षणावगाहिना सविकल्पकेन तत् सेत्स्यति । न हि वर्तमानाऽर्थः पूर्वः पश्चात्तनश्च

१ विना कुतस्तत्? कः २ पूर्वापरवर्तमानक्षणात्मेति सर्वत्न पाठः ।

7.

वे

T

न-

ਰਿ

ন-

नां

1;

qi

पत्र

त-

ıı́-

न-

Π-

मेव

य-वि-

अत

[: j

17-

नश्च

निश्चयेऽपि धर्मिणः किमायातम् ? तस्य ततोऽन्यत्वात् ॥ वर्तमानावर्तमानत्वभेकस्य विरुद्धमिति चेत्-यिद् सदसन्वं तत् 'तन्न ; अनभ्युपगमात् । ताद्वृष्येणैव प्रत्यभिक्षा-नात् ॥ सदसत्सम्बन्धश्चेत्—िकमसङ्गतम् ? ज्ञानवत्तदुपपत्तेः ॥ क्रमेणानेकसम्बन्ध पकस्यानुपपन्न इति चेन्न—उपसर्पणप्रत्ययक्रमेणैव तस्याप्युपपत्तेः ॥ प्रत्यभिज्ञानमप्रमाणिमिति चेत्—अस्ति तावद्तो निरूपणीयम् । क्षणप्रत्ययस्तु भ्रान्तोऽपि नास्तीति विशेषः ॥

[72] स्यादेतत् । मा भूद्रध्यक्षरमनुमानं वा क्षाणिकत्वे ; तथाऽपि सन्देहोऽस्तु । एतावताऽपि सिद्धं समीहितं चार्वाकस्येति चेत्—उच्यते।

भवति । तसाद्वर्तमानःवीनश्चयः पूर्वीपरभेदनिश्चयह्नप एवेति सिद्धः प्रतिक्षणं पदार्थभेद इति चेत् अत्र विकल्प्यते । किमिदं वर्नमानःवम् १ यदि घटस्यधर्म्येव ; तक्षिनेन प्रत्य-क्षेण घट एव गृहीत:। न तत्य पूर्वीपरमेद इति स्थैपेवदस्थियत्यापि न ततः सिद्धिः। यदि घटवर्तिधर्म एव वर्तमानत्वम् , तर्हि तस्य धर्मस्य पूर्वत्वादिधर्मापेक्षया भेदः सिद्धचतु । तावता घटस्यानेकत्वं कथम् १ न च धर्मधर्मिणोरमरः ; तस्यानङ्गोकारात् । ननु वर्तमानत्वावर्तमान-त्वयोर्मिथो विरुद्धःव तदाधारमेदासिद्धिःरीति चेत् कथं विरोधः । यदि वर्तमानावर्तमानत्वं सदस-त्त्वरूपं स्यात् ताई विरोधः स्यात् । सोऽयं घट इति पूर्वं पश्चाच सद्रपेणेव प्रत्यमिज्ञायमान-तयाऽसत्त्वानङ्गाकोरे कृतो विरोधः । अते। वर्तमानावर्तमानस्वं सत्कालासस्कालसम्बन्ध इति वक्तव्यम् । तल च विरोध एव नास्ति ; सद्मत्मम्बन्धस्याविरुद्धत्वात् । ज्ञानस्य नानाविषय-कस्य प्रत्यभिज्ञादिविषयतया सदसदुमयसम्बन्धिः वदर्शनात् । ननु ज्ञानं युगपदेव सदसः सम्बन्धं लमते, न तथा घटः ; पूर्वक लसम्बन्धस्योत्तरकालसम्बन्धस्य च क्रमणैव भावादिति चेन्न-उपसर्पण संस्वन्धे यत् प्रत्यपभूनं कारणभूनं तत्य क्रमभावितया क्रमोपपत्तेः । ननु सोऽयं घट इति प्रत्यभिज्ञानात् किलैकस्य सदसरसम्बन्धोऽङ्गीकार्यः । तदेवाप्रमाणमिति चत् ; प्रमाणं वा स्यादप्रमाणं वा । तरप्रधानिरूप्यम् । प्रतोतिस्तावत् स्थैर्यविषयिणीयमस्ति । न ह्येवं क्षाणिकत्वे कश्चित्पत्ययो अमात्मकाऽप्यस्तीति कुतः क्षाणिकत्वम् ॥ तसाचार्वाकस्य स्वपक्षरीत्या स्थापयितुमप्रगलममानस्य बौद्धमतं वैजात्यवर्तमानप्रत्ययाभ्यां वस्तु क्षणिकत्वं परिगृह्य नित्य. विभुचेतनापरुषिन मुतचैतन्यमस्याऽदृष्टस्य भूत्यमस्वप्रस्यवस्थानं क्षणिकस्वस्यवासिद्धद्या न युक्त-भिति सिद्धम ।

[72] अथ क्षणिकत्विनिश्चायकामावेऽपि सन्देहसम्भवात् भूतचैतन्यभ्ताहप्रपक्षसम्भावनया विलक्षणचेतनधर्मत्वानिश्चयमालं स्थादिति चेदुच्यते । किं सोऽयं घट इति प्रत्यमिज्ञानीवपय-

१ मा भूदध्यक्षं मा च भूदनुमानम् कः।

स्थर्यहण्ट्योर्न सन्देहो न प्रामाण्ये विरोधतः। एकतानिश्चयो येन क्षणे, तेन स्थिरे मतः॥ १७॥

न हि स्थिरे तद्दर्शने वा स्वरसवाही सन्देहः; प्रत्यभिज्ञानस्य दुरपद्मवत्वात्। नापि तत्प्रामाण्ये; स हि न तावत्सावितिकः; व्याघातात्। तथा हि—प्रामाण्यासिद्धौ सन्देहोऽपि न सिद्धेवत्; तत्सिद्धौ वा तदिप सिद्धेवेत्। १ निर्चयस्य तद्धीनत्वात् कोटिद्वयस्य चाहप्रस्यानुपस्थाने कः सन्देहार्थः ? तद्दर्शने च कथं सर्वथा तदिसिद्धिः॥ एतेनाष्ट्रामाणिकस्तद्यग्हार इति निरस्तम्; सर्वथा प्रामाण्यासिद्धौ तस्याप्यसिद्धेः ?

[73] प्रकृते प्रामाण्यसन्देहः , त्यूनपुनर्जातकेशादौ व्यभिचारदर्शनादिति चेत्-न एकत्वितिश्चयस्य त्वयाऽपीष्टत्वात् । अतिष्टौ वा न किञ्चित्सिद्धयेत् । सिद्धयतु, यह

घटस्थें सन्देहः , किं वा प्रत्यभिज्ञालक्ष्ये, आहे। प्रामाण्ये १ नाद्यो ; अनुभविद्योधात्। नाप्यन्तिमः ; तलापि किं सर्वस्य ज्ञातस्य प्रामाण्ये सन्देहः उत प्रकृतप्रत्यभिज्ञानस्य । नाद्यः ; सार्वित्रिकप्रामाण्यिविरहस्य सन्देहसत्त्वस्य च विरोधात् । कथाभिति चेत् —सन्दिहाने। हि लोकं जिज्ञासमाने। वस्तुतत्त्वं निश्चिनोतीति सिद्धचितं निश्चयस्य प्रामाण्यम् । अन्यथा तत्प्रामाण्या- सिद्धौ तद्धतु जिज्ञासासंशययोः किनर्थं सत्ता । अतो निश्चयस्य सन्देहाधीनत्वाद् स्ति प्रामाण्यम् । यद्धा सर्वज्ञानाप्रामाण्ये सन्देहाइस्तोति ज्ञानस्याप्यप्रामाण्यात् सन्देहासिद्धिः स्यात् ; सन्देहसत्तानिश्चयस्य सन्देहप्राहिज्ञ नप्रामाण्यसिद्धचर्यानत्वात् । किं च कस्यापि प्रामाण्याभावे प्रामाण्यक्ते। वद्धं कोटेरवाप्रसिद्धचर्यहरु निः स्वाद्वान्यत्वान्यत्वा प्रामाण्यसन्देह इति काऽयम्थस्त्वयोन्वते । तद्धं कोटेपसिद्धिनम्पादन च न सर्वाप्रामाण्यम् । अप्रामाणिक एवायं प्रामाण्यव्यवहार इति चिद्वित्त्वत्वत्वे निरम्तम् — अस्यैव त्वद्व क्यस्य त्वया प्रामाण्यस्य स्वीकार्यत्वात् । अन्यथा कुलाप्यप्रामाण्यासिद्धेः ।

[73] अस्तु ताई पक्वतप्रत्यभिज्ञानमात्रे प्रामाण्यसन्देह इति द्वितीयः पक्षः । न हि पत्य-भिज्ञानं प्रमाणामिति नियमः ; रूने पुनर्जाने च केशे सोऽयं केश इति प्रत्यभिज्ञाया अप्रामाण्य-दर्शनादिति चेल— एकतानिङ्चयो येन क्षणे , तेन स्थिरे मत इति । एकैकस्य क्षणस्यकत्वनिश्चये ये। विरुद्धभनीसंसर्गा हेतुस्तनेत्र स्थिरेऽपेयकत्वनिश्चयो मत इति । एभेकत्वस्थिरत्वनिश्चयात्क्षाणकत्वसंशयनिवृत्तिः । क्षणे ह्येकत्वनिश्चयस्त्वयाऽपीज्यते । नेष्यते चेरेकत्वस्थित्वाप्रसिद्धयः नेकत्वमापं वस्तूनां दुर्वचम् । ननु वर्तमानावर्तमानत्वरूपविरुद्धधर्मविरही

<sup>? &#</sup>x27;निश्चयवत्तस्य तद्धीनत्थादिति केचित् पठान्ति । तत्रायमर्थः — यथा निश्चयः प्रामीः पयाधीनस्तथा सन्देहे।ऽवीति' वी.

11

द्वी

ात्

: 1

: ?

-न

1 त

1

. ।क

य।-

( )

नि-

0겍-

दर्ध

दि-

ता-

त्य-

04.

कस्य

自自

**ज्यत** 

रहो

HI-

विरुद्धधर्मविरह इति चेत्—तेनैव स्थिरत्वमपि निर्चीयते । स इह सन्दिद्यत इति चेत्—तुल्यमेतत्। कचिन्निर्चयोऽपि कथन्चिदिति चेत्—समः समाधिः॥

[74] नन्वेतत् कारणत्वं यदि स्वभावो भावस्य , नीठादिवत्, तदा सर्वसाधारणं स्यात् । न हि नीठं १ क क्वित्यत्यनीठम् । अथौपाधिकम् ; तदोपाघेरिप स्वाभावि-कत्वे तथात्वप्रसङ्घः । औपाधिकत्वे त्वनवस्था । अथासाधारणत्वमण्यस्य स्वभाव एव ; तत उत्पत्तरारभ्य कुर्यात् ; स्थिरस्थैकस्यभावत्वादिति चेत्—उच्यते —

[75] हेतुशक्तिमनाहत्य नीलाद्यपि न वस्तुसत् । तद्युक्तं तत्र तत् शक्तमिति साधारणं न किम् ॥ १८॥ सर्वसाधारणनीलादिवैधम्पेण काल्पनिकत्वं कार्यकारणभावस्य व्युत्पादयता

यत्न तत्न क्षण एकत्वं सिद्ध्यतु, न त्वेत्रीतं चत्र — स्थिरेऽपि तथीर्धमयीरिवरीधस्य प्रागुक्तत्वेनै-कत्विनिश्चयसम्मवात् । ननु धमयोस्तयोरिहाविरोधविषये सन्देह इति चेत्तार्हं क्षणस्वपस्यापि वीज-स्थैकत्न देशे कार्यकरणमन्यत्नाकरणम्, एकत्न सिच्चियानमन्यत्नासिविधिरित्येवं विरुद्धवर्मसन्दे-हादेकत्विनिश्चयो न स्थादिति तुल्यम् । नन्वेतदेशे करणस्थैतदेशेऽकरणेन , एनद्श्वमित्राहितत्व-स्थैतदेशासित्रिहितत्वन सहैव विरोधः, न तु देश न्तराकरण-देशान्तरासित्रिधानादिनेति चत्—तर्धितत्कालसम्बन्धित्वस्वपवर्तमानत्वेन सहैव विरोधः, न तु क्षालान्तरसम्बन्धस्वस्वपवर्तमानत्वेनिति समं समाधानमिति ॥

[74] ननु स्थिरते वाधकसत्त्वादेव क्षणिकत्वसिद्धिः । स्थेर्ये हि कार्यकारणभावस्य काल्यनिकःवमेव स्यात् । तच ते नष्टम् । तथा हि किमिदं करणत्वं भ विनष्ठं तस्य स्वामाविकमृतौपाधिकम् । आंध्र एकैकस्यापि कारणत्वं सर्वे प्रति स्यादिति सर्वोत्पादकत्वापितः । यथा
स्वामाविकनीलमुःपलाद सर्वे प्रत्येव नीलं भवति ; न तु किश्चत्यत्वालम् । अन्त्ये स उपाधिः
स्वामाविको न वा । आंध्र सर्वसाधारण्यस्य उक्त एव दोषः । अन्त्ये उपर्युपर्युपाधिकल्यनादनवस्था । अथ स्वामाविकत्वमेव स्वीकुर्मः । ए मापि कारणत्वस्य कार्यविशेषानिस्वय्यतया
ऽसाधारण्यमापि स्वभावः अते। वीजादरङ्कुरादिनिस्वपितमेव कारणत्विमिति न सर्वोत्पादकत्वप्रसङ्ग
इति चेत् — तार्हि वस्तुस्थिये तत् क्रमेण यावत्कार्यजनकं तावत्करणत्वस्य तस्मिन् स्वामाविकनया युगपदेव स्वात्पित्कालादारभ्य सर्वस्वकार्यजननापितः ; स्वमावत्वात्कारणत्वस्यिति चेत्—
उच्यते ।

[75] किं ते कार्यकारणभावस्य काल्पनिकत्वं नीलादिवैधम्याद्विकव्यमित्याशयः यद्वा स्थिय

१ किञ्चिदिति सर्वत पाठः।

नीलादि पारमार्थिकमेवाभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा तद्वैधभ्येण द्वेतुफलभावस्थापारमार्थिकत्वानुपपत्तेः । न च कार्यकारणभावस्थापारमार्थिकत्वे नीलादि पारमार्थिकं भवितु-महीति, नित्यत्वप्रसङ्गात् । तस्मादस्य पारमार्थिकत्वेऽपरमपि तथा, नवीभयमपीति॥

[76] 'कथमेकमनेकं परस्परिवरुद्धं कार्यं कुर्यात् । तत्स्वभावत्वादिति यदि, तदीत्पत्तरारभ्य कुर्याद्विशेषात्' इत्यपि न युक्तम् ; तत्तत्सहकारिसाचिव्ये तत्तत्कार्यं
करोतीति स्वभावव्यवस्थापनात् (स्वभावव्यवहारस्थापनात्) । इदं च साधारणमेव ,
सर्वेरिप तथीपलम्भात् । न हि नीलादेरप्यन्यत् साधारण्यामिति ॥

[77] स्यादेतत् । अस्तु स्थिरम् ; तथाऽपि नित्यविभोर्न कारणत्वमुपपद्यते । तथा हि—अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणत्वमवधार्यते , नान्वयमात्रेण ; अतिप्रसङ्गात् । न च

त्याज्यामिति । नायः ; कार्यकारणभावो न पारमाार्थकः असाधारणत्वात् यत्नैवं तत्नैवं यथा नीला-दीति विवक्षताते नीलादि सःयभिति सिद्ध्यति । अन्यथा दृष्टान्ताभावाद्भेतुहेतुमद्भावे काल्प-निकत्वानुमानं न युज्यते । तत्न नीलादिकार्यतया पारमार्थिकं अकार्यतया वा । अन्त्ये नित्यत्वा-पत्तिः । आद्य कार्यकारणभावः पारमार्थिकः ।

[76] यस्तु कथमेकस्य विरुद्धानेककार्यकारित्वम् । यदि तादृशस्वभाववन्त्वाद्देशेष इस्युच्यते तद्धारं चेरारभ्य सर्व करोतु । अतः स्थैर्य स्याज्यमित्यवासमिद्धिमिति इदमापे न युक्तम् । तत्तत्तह-कारियुक्तं सत् तल कार्ये तत् कारणं शक्तामिति हि ब्रूमः । अतः सहकारिसमावेशस्य युगपदभावान्त सर्वकार्ययौगपद्यम् । सहकारिसमिवेश कार्यकरत्वस्य तत्व्वभावत्वात् । इतं च तद्यक्तस्य तत्व शक्तत्वस्यं कारणत्वं सर्वसावारणमेव नीलादिवत् । नोलादौ हि साधारण्यं सर्वपुरुषज्ञेपत्वमेव । तद्त्वाप्यस्ति ; वीजादेरङ्करादिमालानिरूपितस्य कारणत्वस्य सर्वज्ञेपत्वात् । यदि सर्वप्रतिसम्बन्धिकत्वं साधारण्यं । न तन्त्रीलाद्याद्यपि । न हि नैल्यं शेखप्रतिसम्बन्धिकर्वं साधारण्यं । न तन्त्रीलाद्याद्यपि । न हि नैल्यं शेखप्रतिसम्बन्धिकर्वं साधारणं न किमिति ।

तस्मास्कार्यकारणभावासिद्धचादिदोषाभावात् प्रत्यभिज्ञावलेन स्थैर्यासिद्धौ क्षणिकते प्रमाणा-भावेन क्षणभङ्गासिद्धौ च सत्यां म्रचैतन्याङ्गीकोर, 'न च गत्यन्तरं स्थिरं' इति पूर्वोक्तयुक्त्या शरीरस्य परमाणुपुञ्जते उपादेयत्वस्थैवाभावात् अवयविरूपते च विच्छिन्नकरे प्रत्यवशिष्टावयविन उपादेयत्वायागाद्वासनासंक्रमासम्भवन भागप्रतिसन्धाननियमायोगान्नित्यविभुचेतनसिद्धिरिति ।

[77] नन्त्रस्तु तावदुक्तयुक्त्या स्थैर्यम् । भूते चेतन्यादृष्टादिसत्त्व इवात्मिन तत्सत्त्वेऽपि वाधि कमस्ति , आक्षमना नित्यत्वात्कालिकव्यतिरेकस्य । विभुत्वादेशिकव्यतिरेकस्य च दुवचत्याः 'आक्ष्मः मावे ज्ञानाद्यमाव' व्यातिरेकमुखावगम्यस्य कारणत्वस्य तत्रासम्भवात् । अन्वयमावेण

स्तवकः]

ग च

1

1-

ते

F4

च

οú

1

₹·

111-

त्या

वन

14-

त्रेण

89

नित्यविभूनां व्यतिरेकसम्भवः । न च से।पाधरसावस्त्येवेति साम्प्रतम् ; तथाभूतस्यो-पाधिसम्बन्धेऽप्यनाधिकारात् । जनितो हि तेन स तस्य स्यात्, नित्यो वा । न प्रथमः, पूर्ववत् । नापि द्वितीयः , पूर्ववदेव । तथाऽपि चोपाधिरेव व्यतिरेकः ; न तस्य ; अ-विशेषात् । तद्वत इति चेत्—(न तस्य । अविशेषात्तद्वत इति चेत्—)न ; स चोपाधि-श्चेत्यतोऽन्यस्य तद्वत्पदार्थस्याभावात् । भावे वा स एव कारणं स्यात् ॥ अत्नोच्यते—

[78] पूर्वभावो हि हेतुत्वं मीयते येन केनचित् । व्यापकस्थापि नित्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥ १९ ॥ भवेदेवं, यद्यन्वयव्यतिरेकावेच कारणत्वम् ; किं तु कार्यान्नियतः पूर्वभावः ।

कारणत्वे चात्माकाशादेः सकलकारणत्वप्रसङ्गात् । न च शरीरिविशिष्टात्मव्यितरेकः शरीरश्रूय-देशकालावच्छेदेन सुवच इति न व्यतिरेकासिद्धिरिति युक्तम् — शरीरावच्छिन्नत्वस्य शरीरसंयोग- रूपवया तस्यात्मजनितत्वाङ्गीकारे पूर्ववदात्मना व्यतिरेकासम्भवेन तदुःरपादनेऽनिधकारात् । तस्य नित्यत्वाङ्गोकारे चेषाधिविशिष्टस्य पूर्ववत् कालिकव्यतिरेकस्य दुवचतया ज्ञानादिजनकत्वा- योगात् ननुपाधिविशिष्टस्य कविदेशेऽभावादेशिकव्यतिरेकादेव कारणत्वमित्विति चेत्—अयं दैशिकव्यतिरेकोऽप्युपाधिविभुत्वे पूर्ववत् दुर्वटः । उपाधित्वाद्विभुद्रयभ्ययोगाच्चाविभुरेवेषपाधिरिति चेत्रथाऽपि विशिष्टामावेऽयं विशेषणाभाव एवः, विशेष्यस्य सर्वतान्वितत्वाविश्वपात् । विशेष्येऽपि प्रतियोगित्वमानाविशेषात् विशिष्टाभावेऽयं न विशेषणाभाव इति चन्न-विकल्यासहत्वात् विशिष्ट- मनन्यदन्यद्वाः; आधि विशिष्टात्मने ऽप्युपाध्यात्मोभयातिरिक्तत्वामोवन विशेष्यविति विशिष्टाभावस्य विशेषणाभावपर्यवसानेनात्मव्यतिरेकासिद्धिः । विशिष्टस्यान्यत्वे तु विशिष्टव्यतिरेकात्कार्यव्यतिरेके विशिष्टमेव कारणं स्यात् ; नात्मेति ॥ अक्रोच्यते —

[78] नित्यस्यापि विभारापि च वस्तुनः पूर्वभावस्त्रपं कारणस्वमन्वयव्यितरेकामावेऽपि घार्मियाहकप्रमाणिन मीयते । यद्यन्वयव्यातिरेकावेव कारणस्वं स्यात् आस्मनो व्यतिरेकामावादकारणस्वं
भवेत् । नियतपूर्वकालसन्त्वस्येव कारणपदार्थस्वात् तस्य कचिदन्वयव्यतिरेकवलादिवान्यल्ल
मानान्तरण निर्णयो भवति । अन्यथा अन्वयव्यतिरेकत एव कारणस्वावधारणस्त्रीकारे स्पर्शादिकार्यव्यक्तया वाद्यादिकारणव्यकचनुमानासम्भवात् तादशधर्मिधीरेव न स्यात् । तयोव्यक्तयोसन्वयव्यतिरेकानुपलम्भात् । अवश्यं चानुपलम्भस्थल एवानुमानप्रसरः । अन्यथा प्रत्यक्षत एव
सिद्धेऽर्थे किमित्यनुमानम् । तस्मादनुमयव्यक्तयन्वयव्यतिरेकाम्रहणऽपि यद्धमीविच्छलं प्रति
यद्धमीविच्छलस्य कारणस्वं तद्धमीकान्तयोरन्वयव्यतिरेकानुविधानं कचित् दृष्ट्वा तेन स्वपेण
व्यक्त्यन्तरिसिद्धिरिति वक्तव्यम् । सा च सिद्धिव्यतिरेकराहेतेऽपि कचिल न भवति ।

18

स च कचिद्रवयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते , कचिद्धिमंत्राहकात्प्रमाणात् । अन्यथा का-र्यात् कारणानुमानं कापि न स्यात् ; तेन तस्यानुविधानानुपलम्भात् उपलम्भे वा कार्थः लिङ्गानवकाशात् । प्रत्यक्षत एव तिसद्धेः । तज्ञातीयानुविधानद्शैनातिसद्धिरन्यत्रापि न वार्यते ॥

[79] तथाऽपि कोष्ठगत्यानुविहितान्वयव्यितरेकमेव कार्यात् कारणे सिद्धयेत्; अन्यत तथा दर्शनादिति चेल-वाधेन सङ्घोचात्; विपक्षे वाधकाभावेन चाव्यातेः। दर्शनमात्रेण चोत्कर्षसमत्वात् । अस्य चेश्वरे विस्तरो वक्ष्यते। सर्वव्यापकानां सर्वान् प्रत्यन्वयमात्नाविशेषे कारणत्वप्रसङ्गां वाधकमिति चेल-अन्वयव्यतिरेकवज्ञातीयतया विपक्षे वाधकेन च विशेषेऽनितप्रसङ्गात् । तथा हि-कार्यं समवायिकारणवद् हष्ट-

[79] ननु तज्जातीयान्वयव्यतिरेकवळीसद्धकारणत्वस्थान्यत्नानुमानेऽपि, अनुमेयकारणव्यक्ति-राप यथादर्शनं विशिष्यान्वयव्यतिरेकशालिन्येव सिद्धवेदिति चन्न-कारणस्यवानुमानात् ; अन्वय-व्यतिरेकशालिःवस्य प्रकृतसाध्यको।देपवेशामावात् ; नियतपूर्ववर्तित्वमालानुमानेऽनुभीयमानस्य तस्य युक्तचन्तरेण व्यातिरेकासम्भवं निश्चित वाधादेव तस्यार्थतः सिद्धचसम्भवात् । न चान्वय-व्यक्तिस्कवस्कारणकरवमेवानुमीयते , न तु सकारणकरवमात्रामिति वाच्यम् -विपक्षे बाधकामावेन हेती ताहशसाध्यनिकापितव्यास्यमावात् । व्यास्यमावेऽपि हृष्टान्ते दर्शनमालेणापि तत्कथनस्य चोत्कर्षसमारूयजातिह्रपदोषदुष्टत्वात् । अस्य चौत्कर्षसमदोषदुष्टत्वस्य पञ्चमस्तवके ईश्वेरे सश्रीरःवादिकमन्यल दर्शनमात्रेणोद्भावयन्तं प्रति विस्तरः करिष्यते । नन्वन्वयव्यत्तिरेकवःकारण-त्वानुमाने विपक्षे वाधकं नास्तीति न वक्तुं शक्यम् । अन्वयमात्रेण कारणत्वे सर्ववस्तुव्या-कानां विभूनां सर्वान्वयाविशेषाःसर्वकारणःवयमङ्ग इति वायकसत्त्वादिति चेन्न — अभिमतसाध्य-स्यान्वयव्यतिरेकवज्ज तीयत्वात , हते।विषक्षे वाधकसत्त्वात् , प्रकृतसाध्यविशेषस्य व्यातिरेकवत्त्वे बाधकसत्त्वाचित्रवाधसहकृतेन हेतुना विशेषेऽनुमीयमाने उक्तातिपसङ्गामावात् । तथा हि-यद्यन्वयमालद्शीननात्मनी ज्ञानादिकारणत्वं कल्पयेम , तार्हं सर्वं प्रति कारणत्वमापद्यत । नस्वेवम् । किंतु यद्धर्भपुरस्कारेणान्वयव्यतिरेकौ दृष्टौ तद्धर्भवत्कारणानुमानमेव ब्रमः । तत्र च भावकार्यस्वाविच्छन्नं प्रति समवायिकारणवत्त्वं दृष्टम् । समवायिकारणसत्त्वे कार्यसत्त्वं तद-भावे तद्भाव इयन्वयव्यतिरेकौ च हष्टौ । एवं च यस्य न दृष्ट आश्रयो ज्ञानादेः , तस्य भावकार्यस्वरूपहेतुना समवायिकारणस्वरूपानुगतवर्मापरपर्यायजात्याकान्तवस्तुजन्यस्वमनुमीयते । अत्र चास्ति विपक्षे वाधकम् — 'समवाधिकारणाभावे कुत्र प्रत्यासन्तर्यासमवाधिकारणत्वं स्यात । कस्यानुमाहकतया च किञ्चित्रिमित्तं स्यात् । तथा च सर्वविधकारणस्याप्यभावे ज्ञानादेरकारः

य-

Fà

च

द-

स्य

1

1 |

11.

मिखदृशश्रयमपि तज्ञातीयकारणकम्—आश्रयामावे किं प्रत्यासत्रं असमवायिकारणं स्यात्। तदभावे निमित्तमपि किमुपकुर्यात्। तथा चानुत्पत्तिः सततोत्पत्तिर्वा सर्वत्रो-त्पत्तिर्वा स्थात् एवमपि निमित्तस्य सामध्यीदेव नियतदेशोत्पदि सं एव देशोऽवश्या-पेक्षणीयः स्यात्। तथा च सामान्यतो देशसिद्धौ इतरपृथिव्यादिवाधे तदतिरिक्त-सिद्धि को वारयेत्। एवमसम्बन्धायिनिमित्ते चोहनीये॥

णकःवादनुत्पित्तिरेव स्यात् । कारणं विनाऽऽश्रयं विना चोत्पादे सततमुत्पितः सर्वस्थळऽप्युत्पत्तिश्च स्यात्' इत्येवं रूपम् । ननु भावकार्यत्वात्समव यिकारणानुमानं मा भृत् । ज्ञानं किश्चिदाश्चितं गुणत्वादि।ते देशमात्रानुमानं स्यात् । निर्मित्तानां च तत्नैव तदुत्पादकत्वं स्वभावोऽित्विति चत्-एवं ।हे देशः कश्चिद्पेक्षणीय एव । एवं च कर्यस्य तत्र समवायेनोत्पद्यमानतया तस्य तद्पेक्ष्यत्वात् समवायेकारणत्वमापे सिद्ध्यति । नन्वेवं किश्चित्रिद्धावि नित्यविभुद्धपविशेष्यपर्यवसानं कृत इति चत् -अन्वयव्यितिरेक्षयोग्यपृथिव्यादिद्धपत्वे भृतचैतन्यपक्षोक्तदोषादेव । नित्यविभुत्वसिद्धिश्च वीतरागजनमादश्चनादिना अणुमध्यमपारेमाणत्वासम्भवेन चिति । एवश्च सामान्यानुमाने वाधकवशादातिरिक्तिसिद्धं निवेद्धं कः प्रभवतिति । अत्र प्रत्यासन्नतया चात्म-मनःसंयोगोऽसमवायिकारणं भौतिकशरारादि च निमित्तकारणामिति परिशीलनीयम् । अतोऽ समवायिकारणाश्रयत्वनिमित्ते।पकार्यत्ववलादपि तिसिद्धः ॥

अतो नित्यविभोः कारणत्वासम्मवस्त्रपदोषाभावात् मृतचैतन्यपक्षे च दोषस्योक्तत्वात् नित्यविभुचेतनिसद्धौ भुक्तिप्रतिनियमोषपचेये क्षणभङ्करयागादिजन्यस्यादृष्टस्य चेतनवर्मत्वं स्वी-कर्तव्यामिति सिद्धमछौकिकं छोकावगतपदार्थावृत्तिपरछाकसाधनमिति । तथा च तद्विष्ठातृतये-धरः सेद्धमहितीति ॥

[नन्बदृष्टासिद्धाविष विश्ववृत्त्यन्यथानुष्यत्यैव यागादेः परुसाधनस्व सिद्धे तद्दीधकन्वेदीपदेष्ट्रत्येदेश्वरः सिद्धेचेत् । एवमदृष्ट्रस्य भूनधमत्वेदाप तद्धिष्ठातृतया स सिद्धचेदिति किं तद्दात्मधमत्विवचारेणोति चत्—उच्यते । यागादेः कृष्यादिवत् दृष्ट्विधया परुहेतुत्वे चतनः स्वयमेव बहुधा परिश्रम्य तादृशापायाभ्यूह्नसम्भवान्नात्यन्तमीश्वरोऽपेक्षितः स्यात् ; दृष्टद्वारा मावे-ऽदृष्टस्याप्यमावे विश्ववृत्तेश्रीन्तिम् रुत्वमेव करुप्यं भवेदित्यदृष्टस्थापनम् । एवं भ्वातिरिक्तंचत-नासिद्धौ चैतन्याधारयागादिकर्तृशरीरान्द्रगितभृतांश एव कृतिसामानाधिकर्ण्यनादृष्टात्यतेरेष्टव्यतया पारुष्टौकिकादिशरीरान्त्रगितभृतांशन तज्जन्यफरानुमवस्य वैयधिकरण्यनायोगाद्विश्ववृतिदौःस्ययं तद्वस्थिमत्येवमिसन्धाय तस्य भ्वातिरिक्तं स्थापनित्यरुमधिकेन ॥]

[80] इत्येषा सहकारिशाकिरसमा माया दुरुन्नीतितः मूलत्वात्प्रकृतिः प्रवोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता । देवोऽसौ विरतप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलाहलः साक्षात्साक्षितया मनस्यभिरति वन्नातु शान्तो मम ॥ २०॥

> इति श्रीन्यायकुसुमाञ्जलौ प्रथमः स्तयकः॥

[80] एवमनेन स्तवकेने।पपादितं यदिषिष्ठितमदृष्टं स्तयं प्रतिजीवं विषमतयेश्वरैवषम्यनैष्ठृण्य-परिहारकत्वेन मुख्यसहकारितया शक्तिरिति, इदमेतज्जन्यमेतज्जनकिमित विना शास्त्रं दुःसाधतया मायेति, सकलजगन्मूलतया प्रकृतिरिति, 'क्षायन्ते चास्य कर्माणी'त्युक्तरीत्या विद्याविनाश्य-त्वादिवेदोते शास्त्रणोदितम् , स देवः समयविशेषे विचित्ररचनप्रपञ्चपरिस्रमणमावितविविधक्षोम-विरितिहेद्यः कामकोधविद्रः सर्वव्यापारसाक्षात्कारी भवन् निरन्तरसान्निधानाय मनसि मेऽभ्यविकां प्रीतिमाधनामिति ॥

> फाणिपतिपर्वतवल्लमकृपया कुसुमाञ्जलेरयं प्रथमः । समवर्णि शिरोमणिना स्तवकः श्रीवीरराघवेणैवम् ॥ इति

> > कुसुमाञ्जलिविस्तरे

प्रथमः स्तवकः।

शुभमस्तु ।

# शोधनम्॥

| d.   | <b>ų</b> . | अगुद्धम्                | <b>गु</b> द्धम्           |
|------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 8    | १९         | अन्मर्थामी              | अन्तर्थामी                |
| 58   | १३         | मानःनवधिक               | मानावधिक                  |
| १६   | १६         | एव न कार्य              | एव च कार्थ                |
| १७   | २८         | न द्रशनात् इति नञ्समासः | नदर्शनादिति नगनैकादिवत्   |
|      |            |                         | समस्तमेकं पदम् । दर्शनाद- |
|      |            |                         | दर्शनाच नत्यर्थः।         |
| २६   | २७         | (माग)संविभाग            | मोगसं <b>विभाग</b>        |
| ३०   | 4          | प्रध्वं साविकल्पो       | प्रध्वंसादिविकल्पो        |
| ३३   | २५         | शक्तिशब्द               | सहजशक्तिशब्द              |
| ३५   | २७         | तलाप्यन्तस्सु           | तत्राप्यन्ततम्सु          |
| ३६   | २३         | वीत्वजाति               | वीत्वव्याप्यजाति          |
| 80   | ७          | नि(कर्माणि)             | नि कर्माणि                |
| ,,   | १२         | कर्पासा                 | कार्पास                   |
| 88   | २          | संसर्गविशेषः            | संसँगीविंशषैः             |
| ,,   | २५         | काले                    | कारंग                     |
| 88   | 9.         | निष्पात्व               | निष्पापत्व                |
| 80   | २७         | काचित्                  | कश्चित्                   |
| 85   | 9          | समवायेनादष्टं           | समवायेन भोगं              |
| 40   | १२         | कल्पनं वा               | कल्पने वा                 |
| , ,, | १५         | मिती                    | मिति                      |
| 17   | २०         | तावत् त्रो।है           | ताबद्री।हि                |
| ६१   | २६         | ति प्रकाशदर्शनादिति     | ति प्रकाशदर्शने तु        |
| ६२   | १९         | सामग्रीकस्य             | सामग्रीकत्वस्य            |
| ६९   | 58         | <b>भुद्रयसंया</b>       | <b>भुद्र्या</b> संयो      |
| 90   | १९         | कानां                   | पकानां                    |
| ७१   | 8          | किंप्रत्यासन्त्रं       | किम्प्रत्यास <b>न्तं</b>  |

11

60

# ॥ श्रीः ॥ न्यायकुसुमाञ्जलौ द्वितीयस्तवकः ।

[1] तदेवं सामान्यतः १ सिद्धे थलौकिके हेतौ-तत्साधनेनावद्यं भवितव्यम् । नच तच्छक्यमस्मदादिभिर्द्रपुम् । नचाद्येष्टनं व्यवहारः—ततो लोकोत्तरः सर्वानुभावी संभाव्यते ॥

[2] २ ननु नित्यनिर्दोपवेदद्वारको योगकर्मसिद्धसर्वज्ञद्वारको वा धर्मसंप्रदायः स्थात्। कि परमेश्वरकल्पनयेति चेत्— ३ अत्रोच्यते—

> प्रमायाः परतन्त्रत्वात् सर्गप्रस्यसम्भवात् । ४ तदन्यसम्बनाश्वासान्न विधान्तरसंभवः॥१॥

#### 11 29: 11

# अथ कुसुमाञ्जालिविस्तरे द्वितीयस्तवकः।

यस्य निःश्वसितं वेदाः ऋक्सामयजुरादयः । सुपर्णशैलशृङ्गारः श्रीनिवासः श्रियेऽस्तु नः ॥

[1] उक्तैः प्रथमिवप्रतिपत्तिनिरासकैहेंतुमिः प्रपञ्चवैचित्र्यनिर्वाहके प्रतिनियतभागहेता-वलोकप्रत्यक्षेऽद्दष्टे सिद्धे सर्वलोकातिशायी सर्वज्ञः कश्चिदीश्वरस्तर्कपुरस्सरमनुमीयते । कथम् १ उच्यते । अस्य खल्बदृष्टस्य साधनमवश्यमङ्गीकर्तव्यम् । अन्यथा तदनुत्पादप्रसङ्गात् । तल्ल यद्यपि विश्ववृत्त्यन्यथानुपपत्त्यैवादृष्टस्यानुमितः त्वादृष्ट्यमिव तत्साधनमापि सामान्यते। ज्ञातमेव ; अथाप्यतत्पल्लजनकादृष्टसाधनमिदं कर्मेति विशिष्य तत्साधनत्वेन तल्लास्मामिरस्मत्पूर्वपुरुषेवा स्वय-मेव द्रष्टुं शक्यम् । नच तद्द्शने सित तद्नुष्टानस्तपः कायिकः , तद्वव्योधिवाक्यात्मकवेद-रचनास्त्रपो वाचिकश्च व्यवहारे। घटते । अते।ऽदृष्ट्यसाधनं अभिज्ञवौरेयक्चितिविज्ञयम् । अन्या-गम्यत्वादित्यस्मदनुष्ठियादृष्टसाधनाववै।धिवाक्यवक्तृत्याऽदृष्ट्यव्यद्यश्चिरसिद्धिरिति ।

(2) अत्र द्वितीयविप्रतिपत्त्या प्रत्यवस्थानम् नादृष्टवलादीश्वरसिद्धिः , अन्यथैवीपपत्तेः । वेद-स्थापौरुषेयतया नित्यत्वात् अत एव अमप्रमादादिदेषसम्भावनाविरहेण निर्देषत्वातः । वेदा-ध्ययनसामान्यस्य गुर्वध्ययनपूर्वकत्वानियमेन धर्माववोधिवेदप्रवचनस्तपः संप्रदाये।ऽयमविाच्छित्रः

१ सिन्धे इत्यस स्थिते इत्यर्थे हेतावित्यन्तस्य भवितव्यमित्यनेनान्वयः । अनुमिते इत्यर्थे तु संभाव्यत इत्यनेनान्वयः । तदा तत इत्येतदर्थज्ञानाय तत्साघनेनेत्यादि अवान्तरवाक्यत्वयम्, २ बेाधन्यां स्यादेतादीते पाठः । ३ अतिति नाति । ४ ततोऽन्यासिन्निति पा० ।

[3] तथा हि....प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना कार्यत्वे सित ति हिशेषत्वात् अप्रमा वत् । यदि च तावन्मात्राधीना भवेत् , अप्रमाऽपि प्रमैव भवेत् । अस्ति हि तत्र ज्ञानहेतुः । अन्यथा ज्ञानमिप सा न स्थात्॥

प्रवहतीत्यक्रीकारसंभवात्; वेदस्यानित्यत्वेष्टावापि योगेन कर्मणा च ये सिद्धाः किपलादयस्तिरेव सर्वज्ञेष्ठर्मसंप्रदायप्रवर्तनोपपत्तेश्चेति ॥ अत्रोच्यते—वेदपौरुषयत्वसाधकत्य सद्धेतुत्वस्थापनं पद्मभे किरिष्यते । अत्र वदापौरुषयत्व-कापिलादिकृतत्वसाधकत्वाभिमतपूर्वपक्षिहेतुदूषणं कियते । न तावित्रित्यनिद्धीषवेदद्वारकत्वसंभवः, प्रमात्वविशिष्टस्य सर्वस्थोत्पत्तौ ज्ञसौ च परतन्त्रत्वात् गुणायत्तः त्वात् वेदज्ञन्यशाव्दप्रमाया आपि वक्तृयथार्थज्ञानाधीनत्वस्थावस्यकत्वात् वक्तिर यथार्थज्ञानाभवे तद्वज्ञव्यवाद्यमानुत्पत्तेः वदेऽपि वक्तृगुणापेक्षणात् तिन्नद्धीपत्वमात्रस्थाप्रयोजकत्वात् । न च नित्यत्वाद्वेदस्य वक्त्वपेक्षाऽभावात्सुत्ररां गुणापेक्षा नास्ताति न तज्जन्यप्रमायाः गुणाधीनत्वम् । यद्यप्येवं तद्वत्पत्तौ तदनपेक्षत्वेऽपि तद्भतपामाण्यस्य ज्ञसौ पराधीनत्वं स्वतःप्रामाण्यास्वीकारे आवस्यकम् , अथापि महाजनपरिग्रहादेव प्रामाण्यासिद्धिरिति न तद्धिमापै गुणापेक्षेति वाच्यम्—वर्णोदेरनित्यत्वेन स्वष्टिप्रळ्यसद्भावेन वेदनित्यत्वमहाजनपरिग्रहयोरसंभवेन सर्वथा गुणापेक्षाया आवस्यकत्वात् । नापि सिद्धसर्वज्ञद्धारकत्वम् ; ईश्वरादन्यत्वेदश्वेदविधानौपियकगुणसद्भावे आधारमामावात् । अतो नेधरद्वारकत्वातिरिक्तप्रकारसम्भवः ॥

[3] तलादौ प्रमाया उत्पतौ परतस्त्रमुपपाद्यते —यद्यपि कार्यक्षामान्यस्य स्वभिन्नकारण-जन्यत्वाद्धत्पतौ परतस्त्वं निर्विवादम्; अथापि प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना कार्यत्वे सितं ज्ञानि शेष्यत्वात् अप्रमाविद्यासम्भे परतस्त्वं साध्यते । स च हेतुः प्रमायां गुणः, अप्रमायां देषः । न च तयोरिप प्रमाऽप्रमास्पज्ञाने हेतुत्वात् । ज्ञानहेत्वतिरिक्तत्वं कथामिति शक्त्रक्षम् —प्रमाऽप्रमोभयनिस्तिपतकारणतावद्भिन्निन्धितकारणकात्वे साध्यमिति विविधितत्वात् । उभयसाधारणकारणतावत् आत्ममनः प्रभृतिकम् । नन्वत् कार्यत्वे सतोति व्यर्थम् । ईश्वरतज्ज्ञानतिन्नि त्यत्वानामसिद्धत्वया नित्यज्ञाने व्यभिचारवारणाय तिदिति च द्विचीमिति चदुच्यते — नात्न सामान्यमुखी व्यक्षिः —यः कार्यत्वे सिते यद्धिशेषः स तद्धत्वातिरिक्तहेत्वधीन इति ; अङ्करविशेषघटिवशेषकारे णस्य भीजविशेषकुरुशस्तिशेषदिस्क स्वामान्यघटमामान्यकारणवीजसामान्यकुरुशस्तिमान्यातिरिक्तत्वान् मोचनितिरिक्तहेत्वधीनत्वस्य कार्ये दुरुपपादत्वात् । अतो विशेषव्याप्तिरेव । अत एव कार्ये-त्वादे हेतुत्वे।विश्वा । तत्र ज्ञानविशेषत्वमात्नस्य हेतुन्वे, 'तदस्तु । अधीनत्वस्त्रपसाध्यं मास्य नित्यस्य नित्यस्य नित्यस्य स्वोक्षारसम्वा दित्यप्रयोजकशक्का स्यात् । तत्परिहाराय स्वयं ज्ञानित्यत्व स्वण्डनायोगादयमुक्ते विशेषहेत्वधीनत्वाकार्यत्वानितिरक्ति । विशिष्टे हेतुः । संभवति हि प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीनत्वाकार्यत्वान

1.

ia

H

₫.

च

11-

या

1

η-

:,

[ ]

ने.

11-

र्ध-

ر ب رة-

वा

- [4] ज्ञानत्वेऽप्यतिरिक्तदोषानुप्रवेशादप्रमेति चेत्—एवंतर्हि दोषाभावमधिकमासाद्य प्रमाऽिष जायेत ; नियमेन तद्पेक्षणात् । अस्तु दोषाभावोऽधिकः, भावस्तु नेष्यत इति चेत्—भवेदप्येवम् , यदि नियमेन दोषैभीवक्तपैरेव भिवतव्यम् । न त्येवम् ; विशेषादर्शनोदरभावस्यापि दोषत्वात् । कथमन्यथा ततः संशयविषर्ययौ ? ततस्तद-भावो भाव पवेति कथं स नेष्यते ?
- [5] स्यादेतत्—शब्दे तावत् विप्रलिप्सादयो भावा एव दोपाः। ततस्तदभावे स्वत एव शाब्दी प्रमेति चत्—न—अनुमानादौ लिङ्गविपर्यासादीनां १ भावानामाप दोपत्वं तदभावमात्रण प्रमानुत्पत्तेः ॥ 'अन्यत्र यथातथाऽस्तु । शब्दे तु विप्रलिप्साद्यभावे

न्यतरवती ज्ञानविशेषत्वादित्यनुषाय पश्चात्पकृतप्रमायामकार्यत्वाशत्यागेनाधीनत्वांशनिधीरणार्थं, प्रमा तादशहेत्वधीना अकार्यत्वाभाव (कार्यत्वे) सित ज्ञानविशेषत्वादित्यनुमानं निर्दृष्टम् । तदल भाव्यम् । न चायं हेतुरप्रयोजकः ; यदि प्रमा किश्चिदसाधारणकारणमनपेक्ष्य ज्ञानसामान्य-कारणमालाधीना स्थात् , तर्द्धप्रमाऽपि प्रमेव भवेत् । (अल यदि प्रमादवं ज्ञानसामान्यकारण-मालप्रयोज्यं स्थात् ; अप्रमावृत्त्यापे स्थादिति निष्कर्षः । तथा च नापाद्यापादकयोः सामान-धिकरण्यहानिः ।) अन्यथा सामान्यकारणाधीनत्वस्थाप्रमायामस्वीकारे सा ज्ञानमेव न स्थात् । कुतस्तस्था अप्रमात्वस्थाे विशेषः ?

[4] ननु ज्ञानसामान्यहेखितिरैकदोषरूपसहकारिप्रयोज्यं तल्लाप्रमाखिमिति चेत्—वर्ष्ट ज्ञानसामान्यकारणं दोषसहकृतमप्रमां जनयति; तदसहकृतत्वे तु प्रमामिति दोषाभावस्य नियमेनापे- क्षितस्य प्रमाकारणत्वं सिद्धमिति कथं प्रमाया असाधारणकारणानेपक्षत्वम्? ननु ज्ञानसामान्यकार-णातिरिक्तमावकारणानधीनत्वं प्रमायामसादिष्टम् । अतः सामान्यवस्तदितिरक्तहत्वधीनत्वसाधने सिद्धसाधनम्; ताहराभावह्नपहेत्वधीनत्वसाधने चाप्रयोजकत्वमिति चेत्—भवेदिदमप्रयोजकत्वम् । यदि दोषो भावहूप एव स्थात् । न त्वेवम् । स्थाणुत्वपुरुषत्वव्याप्यवक्रकोटर-करचरणाद्यदर्शने । हे स्थाणुर्वा पुरुषो वोति संशयः , कदाचिद्धपर्ययश्चेदितोति विशेषादर्शनह्नपोऽभावोऽपि कर्चिन होषः । एवमसाभीप्यादिरापे । तल तस्यादोषत्वे दोषमापेक्षो संशयाविपर्ययौ तज्जनयौ न स्थातम् । तथा च तहर्शनह्नपो दोषाभावः संशयोत्तरप्रमायां हेत्तारित कथं प्रमायां भावह्नपहेतुनेप्यत इति वक्तं शक्यमिति ॥

[5] नन्बस्तु कचिद् मावरूपस्यापि दोषाभावस्य कारणत्वम् । सर्वथा दोषाभावातिरिक्तभावा-पेक्षा कुलापि प्रमायां नेष्यते । विशिष्य तु शब्दे अमी विप्रारुप्ता, विषयान्तरव्यासङ्गः ,

१ वो. 'अपिशब्दी भिन्नक्रमः , दोषत्वे सत्यपीत्यर्थः । अवघारणे वा ।

वक्तगुणापेक्षा नास्ती'ति चेन्न-गुणाभावे तदप्रामाण्यस्य वक्तदोषापेक्षा नास्तीति विपर्ययस्यापि १ तुल्यत्वात् ॥ अप्रामाण्यं प्रति दोषाणामन्वयव्यतिरेकौ स्त इति चेन्न-प्रामाण्यं प्रत्यपि गुणानां तयोः सत्त्वात्॥

[6] पौरुपेयविषये इयमस्तु व्यवस्था। अपौरुपेये तु दोषिनवृत्त्येव प्रामाण्यमिति चेन्नगुणिनवृत्त्याऽप्रामाण्यस्यापि संभवात्॥ तस्या अप्रामाण्यं प्रति सामर्थ्यं नोपलब्धिमिति
चेत्—दोषिनवृत्तेः प्रामाण्यं प्रति क सामर्थ्यमुपलब्धम् ? 'लोकवचसी'ति चेत्—तुत्यम्॥
तद्प्रामाण्ये दोषा एव कारणम् ; गुणिनवृत्तिस्त्ववर्जनीयसिद्धसिन्निधिरिति चेत्—प्रामाण्यं प्रति गुणेष्विपि तुत्यमेतत्॥ गुणानां दोषोत्सारणप्रयुक्तः सिन्निधिरिति चेत्—
दोषाणामिष गुणोत्सारणप्रयुक्त इत्यस्तु॥ निःस्वभावत्यमेवमपौरुषेयस्य वेदस्य स्थादिति
चेत्—आत्मानमुपालभस्त । तस्नात् यथा—द्वेषरागाभावाविनाभावेऽपि रागद्वेषयो-

करणापाटवापरपर्यायः करणे किञ्चित्पतिवन्धकवस्तुसंयोग इतीम भावा एव दोषा इति दोषा-भावस्यापि भावस्वप्य न प्रसिक्तिरिति चेन्न—दोषाभावमात्रस्य प्रमाकारणत्वासंभवात् । तथा सित अमात्मकपरामशीदिरवानुमानादौ दोषत्या तदभावमात्रेण प्रमात्मकानुमित्यापत्तः । अतः प्रमात्मकपरामशीदिरविग गुणोऽप्यपेक्षित इति दोषाभावातिरिक्तभावापेक्षत्वमापे सर्वत्न स्वीकार्य-मिति । नन्वन्यत्नान्वयव्यतिरेकवलात् गुणस्य भावस्यापेक्षायामापे शब्दे वक्तृगुणं विना दोषा-भावमात्रेण प्रमा संपद्यत इति चेन्न—दोषे सत्यप्रामाण्यं, तदभाव च प्रामाण्यमिति यत् त्वदुक्तं, तद्वैपरित्यस्य 'गुणे सित प्रामाण्यं, तदभावे चाप्रामाण्यमिति अप्रामाण्यं दोषो न हेतु'रित्ये-वंस्वपस्य त्वदुक्तरितितुल्यत्वात् । दोषाणामप्रामाण्यान्वयव्यितरेकावित्र गुणानां प्रामाण्यान्वय-व्यतिरेकौ स्त एव ।

[6] ननु सर्वत्र गुणाधानमेव प्रामाण्यमस्तु । अथापि वेदस्यापौरुषयत्वात्तत्र परं दोषिनिष्टतिमात्नाधानमेव तत् स्वीकियत इति चेत्र — अन्यत्र सर्वत्नाप्रामाण्यस्य दोषाधानत्वेऽपि वेदे परं
गुणामावमात्नाधीनत्वस्वीकारणाप्रामाण्यापतेः ॥ अक्छतकल्पनं पुनरुभयोरिवाशिष्टम् ॥ छौिकिकवाक्ये गुणानिष्ट्रत्या सह दोषाणामिव, दोषानिष्ट्रत्या सह गुणानामपि समावेशदर्शनेन देशविनष्टेतरपि प्रामाण्यप्रयोजकत्वासिद्धः ॥ एवं सत्यपौरुषेयतया निष्ट्रत्तगुणदेशि वेदे उभयमपि न स्यात ।
कथं चदं घटत इति चत् —अपौरुषेयवादिनमात्मानमुपाछभस्त । वयं तु पौरुषयत्वमवातिष्ठामह
इति न गुणाभावः । तथा च यथा —रागस्थले द्वेषाभावस्य । द्वेषस्थले रागाभावस्य च सत्त्वात्
प्रवृत्तिप्रयत्नस्य द्वेषाभावन, निष्टितिप्रयत्नस्य रागाभावन चाविनामोव सत्यिप, नियमेन रागद्वेषयी-

१ अयं पाठे। व्याख्याद्वयानुसारी । सुवचत्वादिति क. ख. पाठः ।

१ रनुविधाननियमात् प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयत्नयो रागद्वेषकारणकत्वम् ; न तु निवृत्तिप्रयत्नयो द्यागद्वेषकारणकत्वम् ; न तु निवृत्तिप्रयत्ने द्वेषदेतुकः, प्रवृत्तिप्रयत्नस्तु सत्यपि रागानुविधाने द्वेषामावद्देतुक इति विभागो युज्यते ; विशेषामावात्—तथा प्रकृतेऽपि ॥

[7] तथाऽपि वेदानामपौरुपेयत्वे सिद्धे अपेत्यक्तृदोपत्वादेव प्रामाण्यं सेत्स्यति।
ततः सिद्धे प्रामाण्ये गुणाभावेऽपि तदिति दोषाभाव एव हेतुः; अकारणं गुणा इति
चेन्न—अपेत्वक्तृगुणत्वेन सत्प्रातिपक्षत्वप्रसङ्गात्॥ 'स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयः। किं तु
राङ्कामालमनेनापनीयते; दोपनिवन्धनत्वात्तस्य तदभावेऽभावात्। अतो नेदमनुमानवत् (अनुमानं) सत्प्रतिसाधनीकर्तुमुचितिमिति चेत्—न-गुणिनवृत्तिनिवन्धनायादराङ्कायास्सुलभत्वात्॥ तस्याः केवलाया अप्रामाण्यं प्रत्यनङ्गत्वात्र राङ्किति चेत्—दोषितवृत्तेरापि केवलायाः प्रामाण्यं प्रत्यनङ्गत्वान्न तथा राङ्कानिवृत्तिरिति तुल्यमिति॥

रनुसरणात् तयोः प्रयत्नयो रागद्वपविव कारणभूतौ ; न तु निवृत्तिप्रयत्नस्य द्वेपहेतुकत्वेन प्रवृत्ति-प्रयत्नस्य द्वेषाभावहेतुकत्वस्वीकारेण रागहेतुकत्वास्वीकारः ; एकस्य भावहेतुकत्वमपरस्याभावहेतु-कत्विभिति विभागनियामकाभावात्— तथा प्रकृतेऽपि गुणदेशपानुविधानसाम्यात् न प्रामाण्यस्य गुणहेतुकत्वास्वीकार इति ।

[7] ननु द्वेषाभावस्य प्रवृत्तिहेतुस्वे उपेक्षाबुद्धिस्थलेऽपि प्रवृत्त्यापितिरिति राग एव कारणम् । तथाऽपि वेदापौरुषेयस्वस्य प्रमाणिसद्धस्वात् वेदप्रामाण्यस्य चेभ्यसम्मतस्वात् साधकपयीलोचन्नायां वेदः प्रमाणं अपेतवक्तृदोषस्वादिति प्रामाण्यसिद्धौ प्रामाण्यप्रयोजकाकांक्षायां गुणाभावऽपि वेदे तस्तत्त्रेन गुणस्य कारणस्वासम्भवेन दोषाभावस्य तत्त्रक्षवीकार इति चेन्न— प्रामाण्यस्या-सिद्धिप्रसङ्गात् । उक्तानुमानस्य वेदो न प्रमाणमपेतवक्तृगुणस्वादिति सःप्रतिपक्षितस्वात् । ननु न वयं प्रामाण्यमनुमानासिद्ध्यतीति ब्रमः ; स्वतःप्रामाण्यस्वीकारात् । अतो न प्रामाण्यानुमानस्थल इव सस्प्रतिपक्षकार्यम् । किं तु स्वतो निश्चितेऽपि प्रामाण्ये कचिदप्रमायामपि प्रामाण्यनिश्चयात् प्रकृतेऽपि तथाऽपामाण्यश्चद्धायां सर्वताप्रामाण्यस्य दोषनिवन्धनस्वात् प्रकृते च तद्भावात् कारणाभावज्ञानात् तच्छङ्कानिरासमात्तिति चेन्न—तिन्नरासस्यवासंभवात् । गुणाभावस्थलेऽप्रामाण्यस्थान्यत् दर्शनेनालापि गुणाभावस्थलकारणसत्त्वेनाप्रामाण्यशङ्काया अवस्थानात् । अथ गुणिनवृत्तिः केवला नाप्रामाण्यहेतुः , किं तु देषि सतीति चेत्र—दोषिनवृत्तिरापि केवला न प्रामाण्यहेतुः । किं तु गुणे सतीति उक्तशङ्का तद्ववस्थिति ॥ तस्माद्रत्पत्तौ पारतन्व्यस्थित्रपुणापेक्षा ॥ दनात् प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीनैवेति, सिद्धा प्रकृतेऽपि वक्तृयथार्थज्ञानस्वपगुणापेक्षा ॥

१ अन्वयदर्शनादिति क. २. पा०।

[8] एवं प्रामाण्यं परतो ज्ञायते अनभ्यासद्शायां सांशायिकत्वात् अप्रामाण्यवत् । यदि तु स्तो ज्ञायेत, कदाचिदपि प्रामाण्यसंशयो न स्यात् ज्ञानत्वसंशयवत् ; निश्चिते तद्नवकाशात् । निह साधकवाधकप्रमा(साधकप्रमा)णाभावमवधूय समानधर्मादि-दर्शनादेवासौ ; तथा सित तद्नुच्छेदप्रसङ्गात् ॥

[8] यथा प्रामाण्यमुत्पत्ती परतः, तथा ज्ञप्ताविष परत एवं ; आप्तोक्तवाक्यजन्यत्वेन वेदार्थज्ञाने प्रमाखस्यानुमातव्यत्वात् । नच ज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यं सम्भवति , अनम्यासदशायां सांशियकत्वात् । अनम्यासदशा नामाभ्यासाभावदशा । अभ्यास आवृत्तिः ज्ञानसजातीयज्ञानोत्यत्तिः । जातु जलाशयं जलमालेक्य तत्र विहितस्नानपानादेः पुंसः परिदेने मद्ध्याहे दूराचत्
यज्ञलदर्शनं, तदभ्यासदशापत्रं ज्ञानम् । तत्र गृहीतप्रामाण्यकपूर्वज्ञानसजातीयत्या मरीचिकासंशयस्य इदं ज्ञानं प्रमा न वेति संशयस्य च न प्रसिक्तः । गृहीतप्रामाण्यकज्ञानसजातीयत्वानुसन्धानाविषयभूतं तु ज्ञानं प्रामाण्यसंशयविषय एव भवति । अनेन सांशियकत्वेन प्रामाण्य
परतो ज्ञायते । न स्वता प्राह्यं इत्यनुभीयते ।

तत्राभ्यासद्शापत्रज्ञानेऽपि सजातीयत्वानुसन्धानबळात्प्रामाण्यस्य प्रहणात् यद्यपि परते। प्राह्य-त्वमास्ति ; तथाऽपि तत्र संशयस्य स्थरसताऽनुद्रयात्सांशायिकत्वस्त्रपहेतुर्भागासिद्ध इति तद्वारणार्थ अनम्यासदशायामित्युच्यते । न च विशेषण क्रोनेऽि सांशियकत्वं तलासिद्धमेवाति वाच्यम्-तस्य पक्षविशेषणःवात् । तथा च गृहीतपामाण्यकज्ञानसजातीयःवानुसन्धानाविषयज्ञाननिष्ठपाः माण्यं न स्वता प्राह्मं सांशायिकःवादित्यनुमानम् । यदि तु ज्ञानव्यक्तिभेदेऽपि सजातीयज्ञानेषु सर्वत्र प्रामाण्यव्यक्तिरंकेत्र वर्तत इति मन्यतः, तद्यनभ्यासद्शापन्नत्वित्रोषणं पक्षांशेऽपि न देयम् ; तस्य प्रामाण्यस्याभ्यासद्शायामसांशयिकत्वेऽप्यन्यदा सांशयिकत्वेन भागासिद्धचमावात् । वस्तुतस्तु तस्य पक्षविशेषणत्वेऽपि उपेक्षाद्यात्मकानभ्यासदशापन्नज्ञाननिष्ठपामाण्ये यत्र संशयी न जातः तश्र भागासिद्धितादवस्थ्यात् प्रामाण्यविशेषस्येव पक्षत्वं स्वीकार्यामिति न दाषः । अत एव पक्षकोटि-बाहिमीबेनानभ्यासदशायामिति पृथगुक्तं केवलं समन्वयापयागिसमयपारचयाय । अत परती श्राह्यत्वेन मीमां मकनैयायिको भयमतमप्रामाण्यं दृष्टान्तः । ज्ञानस्य प्रामाण्यं यादे स्वत एव गृह्येत ताई ज्ञानप्रहणकाले ज्ञानत्वस्येव तत्प्रामाण्यस्यापि गृहीतत्वात् , यथा इदं ज्ञानं नवे।ते संश्रायी न जायते तथा, इयं प्रमा न वेत्यापि न जायेताति । न च संशयं प्रति साधारणधर्मवताज्ञान-मसाधारणधर्मवत्ताज्ञानिमितीदं कारणम् । तच प्रमाऽप्रमोभयसाधारणज्ञानस्वादिज्ञानं स्वतःप्रामाः ण्यानिश्चयानन्तरमप्यस्तीति न स्वता प्राह्यत्वस्य सांशयिकत्वविरोधित्वमिति वाच्यम् — संशयं प्रति सिद्धेर्वीधनिश्चयस्य च प्रतिवन्धकत्वेन, साधारणधर्मवत्ताज्ञानरूपकारणसत्त्वेऽ।पे प्रतिवन्धकाभाव- स्तवकः]

### कुसुमाञ्जलिविस्तरसहितः।

७९

[9] अथ प्रमाणवद्प्रमाणेऽपि तत्त्रस्ययद्र्यांनात् विशेषादर्शनात् भवति शङ्केस्यभि-प्रायः—तत् कि प्रमाणज्ञानोपलम्भेऽपि न तत्त्रामाण्यमुपलच्चम्, प्रमाणज्ञानमेव वा नोपलच्धम् १ आद्ये कथं स्वतः प्रामाण्यग्रद्धः; प्रस्ययप्रतीताविष तद्प्रतीतः । द्वितीये कथं तत्र शङ्काः; धर्मिण प्वानुपलच्धेरिति॥

[10] यदिष झिटिति प्रचुरतरसमर्थप्रवृत्त्यन्यथानुपपत्या स्वतःप्रामाण्यमुच्यते—तदिष नास्ति ; अन्यथैवोपपत्तेः । झिटिति प्रवृत्तिर्द्धि झिटिति तत्कारणोपनिपातमन्तरेणानुपप-द्यमाना तमाक्षिपेत् । प्रचुरपवृत्तिरापे स्वकारणप्राचुर्यम् । इच्छा च प्रवृत्तेः कारणम् ।

घटितसामम्रचभावेन प्रामाण्यसिद्धौ सत्यां संशयानवकाशात् । सिद्धचाद्यमावस्य सामग्रीप्रवेशा-नङ्गीकोरं च सर्वदेव साधारणधर्मज्ञानकाले संशयापित्रिति ।

[9] अथ प्रामाण्यं स्वतो प्राद्यमेव । परं तु तत् प्रमाम्तज्ञान इवाप्रमाम्तऽपि स्वतो गृह्यते । पश्चात्तु करणरोप-वायकपत्ययादिनाऽप्रमायां स्वतो गृहीतप्रामाण्यत्यागः । एवं च प्रमायां प्रामाण्ये गृहीतेऽप्यप्रमावैक्क्षण्यानयामकस्य विशेषस्यादर्शनात् पुनरप्यप्रमाणं किमिति संशयो भवितुमई तीति चेन्न-अपामाण्यसंशयं प्रति प्रामाण्यिनयामकविशेषस्वपतद्भावव्याप्यवत्तान्त्रानस्येव तदभाववत्तानिश्चयस्यापि प्रतिवन्धकःवात् स्वतःप्रामाण्यमहेऽप्रामाण्यसंशयाप्रसक्तेः । अपामाण्यज्ञानप्रतिवन्धकं हि ज्ञानं धर्मिप्रामाण्यस्वपिरतेकोव्युमयविषयकं वाच्यम् । विशेष्यप्रकाराविशेषानवगाहित्वेऽप्रतिवन्धकःवात् । स्वतःप्रामाण्यज्ञानं च तादशमेव ; अन्यथा प्रामाण्यानवगाहिने स्वतःप्रामाण्यासिद्धेः । विशेष्यानवगाहिने च धर्मिण प्वाप्रहणात् धर्मिज्ञानस्यकारणान्भवात् संशय एव न स्थात् । नच प्रामाण्यनिश्चयो न प्रतिवन्धकः, किं तु विशेषदर्शनस्य-व्याप्यवस्ताज्ञानाधीनावधारणात्मकज्ञानमेवति वाच्यम् — निश्चयत्वावधारणत्वयोरवेळक्षण्यात् । सर्वस्य च निश्चयस्य प्रतिवन्धकताया आनुभविकत्वादिति । तथा च सांशियकस्यळे प्रामाण्यप्रदः परत एव सफळप्रवृत्तिजनकत्वस्यपत् पश्चाद्वगम्यमानाद्धेतोः ; न तु स्वतः । एवज्ञाभ्यास-दशापन्नज्ञानेऽपि तुल्यनयेन प्रामाण्यप्रदः प्रज्ञातप्रामाण्यकज्ञानसज्ञातियक्वहेतोः परत एवेति न कुत्रापि प्रामाण्यं स्वते। गृह्यते ।

[10] एवं प्रामाण्यप्रहस्य परतस्ते सावकं समग्राहि । अथ स्वतस्त्वसावकं क्षित्यते । इत्थं खलु साधकमुपन्यस्यते –अर्थसन्देहादापे यद्यापे कचित्प्रवृत्तिः तस्याः प्रवृतेः सामर्थय (सङ्गतार्थत्वं साफल्यं) चानुभूयत इति न प्रवृत्तिसामान्यं प्राते वा सफलप्रवृत्तिसामान्यं प्राते वा सफलप्रवृत्तिसामान्यं प्राते वा प्रामाण्यप्रहः कारणम् ; अथापि या प्रचुरतरा उत्कटा निष्कम्पा प्रवृत्तिस्तत्व प्रामाण्यज्ञानं कारणम् । अर्थनिश्चयं विना तादशप्रवृत्त्ययोगात् , ज्ञानस्य चार्थाशे निश्चय-

तत्कारणमपीष्टाभ्युपायताक्षानम् । तदिप तज्जातीयत्विलिङ्गानुभवप्रभवम् । सोऽपीः निद्रयसिक्षकपीदिजन्मा । न तु प्रामाण्यप्रहस्य किचिद्प्युपयोगः । उपयोगे वा स्वत एवेति कृत एतत् ? ततः समर्थप्रवृत्तिप्राचुर्यमपि प्रामाण्यप्राचुर्यात्तद्प्रहणप्राचुर्योद्वा स्वतस्त्वं तु तस्य कोपयुज्यते । न हि पिपास्नां झिटिति प्रचुरा समर्था च प्रवृत्तिरम्भः सीति पिपासोपशमनशक्तिस्तस्य प्रत्यक्षा स्थात् ॥

स्वस्य प्रामाण्यमहाधीनस्वात् । न चेदं प्रामाण्यज्ञानं तदा परतः ज्ञानसमनन्तर झटित्येव प्रवृत्तिदर्शनात् ; परतस्त्वे च झाटित्याये!गादि।ते-तन्न — अन्यथैवोपपत्तेः । प्रामाण्यप्रहं विनाडप्यर्थनिश्चयसम्भवात् , प्रामाण्यप्रहस्यावस्यकत्वेडापं स्वतस्त्वं विनाडापं संभवा-च । तथा हि -- कारणं विना कार्योदयायागात् । श्रीष्रभाविनी प्रवृत्तिः स्वकारणस्य शीष्ट्री-पानिपातमाक्षिपेत् , न प्रामाण्यग्रहस्य स्वतस्त्वम् । न च प्रच्रप्रवृत्तौ प्रामाण्यग्रहस्य कारण-त्वात् सा शीघ्रं भवन्ती तरस्वतस्त्वं ब्राह्यतीति वाच्यम्-तस्र तस्याकारणस्वःत् । प्रवृत्तिं प्रति यत् कारणं तत्प्राचुर्यवलेन प्रवृत्तिप्राचुर्यसिद्धेः । इच्छा हि तत्र कारणम् । अत उत्कटेच्छासत्ते उत्कटा प्रशास्तिः । इच्छायाश्चेष्टसाधनताज्ञानं कारणम् । तच प्रकृतक्षीरादाविष्टसाधनताज्ञानं इष्टसाधनत्वेन निश्चितानुभ्तक्षीरव्यक्तिजातीयत्वस्तपहेतुज्ञानायतम् । इदं च तज्जातीयत्वज्ञा-नामान्द्रियसन्तिकर्षादिप्रमाणजन्यमित्यस्यां परम्परायां न कुलापि प्रामाण्यमहस्योपयोगः । न चा-केष्टसाधनताज्ञानादेनिश्चयह्वपत्वस्थावस्यकत्वात् प्रामाण्यमहाभावे च अर्थोशे निश्चयत्वायोगाद-स्त्येबीपयोग इति वाच्यम् — प्रामाण्यसन्देहादर्थसन्देहस्य कचिदङ्गीकारेऽपि प्रामाण्यनिश्चयस्यार्थ-निश्चयहेतुःवानङ्गोकारात् । तदभावेऽपि तस्यार्थाशे निश्चयरूपःवात् । न चैवमप्रामाण्यप्रह-कालेऽप्यर्थज्ञाने निश्चयत्वस्याक्षतत्या प्रवृत्त्यापत्तिरिति शङ्कयम् — अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितार्थ-निश्चयस्यैव प्रवृत्तिहेतुत्वस्वीकारेणादोषात् । अथ वहुवित्तव्ययायाससाध्येषु वैदिकेषु व्यव-हारेषु प्रामाण्यनिश्चयमन्तरा न निष्कम्पप्रवृत्तिर्दृश्यत इति प्रामाण्यग्रहविशिष्टार्थनिश्चयस्यैव पवृत्तिहेतुत्वम् । युक्तं चैतत् -अप्रामाण्यज्ञानानास्किन्दितार्थनिश्चयत्वेन कारणत्वे, तच्छरीरे तद-भाववाते तरप्रकारकत्वरूपस्य तद्वति तरप्रकारकत्वाभावरूपस्य चाप्रामाण्यस्य तथा अनास्कान्दित-त्वस्य च निवेशापेक्षया प्रामाण्यग्रहास्कन्दितत्वनिवशे लाघवादिति चेत्-अस्तु कामं प्रामाण्य-महस्योपयोगः । अथापि स महः स्वत एवेत्येतत् कुतः ? समर्थप्रवृत्तिजनकपूर्वज्ञानसजाती-यस्वेन गुणजन्यस्वेन वा हेतुना प्रामाण्यानुमानसम्भवात् । ननु प्रचुरसमर्थप्रवृस्तौ प्रवृत्यंशे ज्ञानस्योपयोगः । अप्रमाजन्यप्रवृत्तावुत्सर्गतो वैफल्यदर्शनाच प्रवृत्तिगतसामध्यादेश वस्तुसतः प्रमात्वस्योपयोगः । तत्प्राचुर्याशे तु किं प्रयोजकम् ? न चाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित्ववेष कारणतावच्छेदकत्वामिमतं तत्र प्रयोजकम् ; अनुत्कटपवृत्तावापं तस्य प्रयोजकत्वदर्शनादिति चेत् स्तवकः ]

# कुसुमाञ्जलिविस्तरसहितः।

28

[11] स्यादेतत्—प्रामाण्यग्रहे सित सर्वमेतदुपपद्यते । स च खतो यदि न स्यात् , न स्यादेव ; परतःपक्षस्यानवस्थादुःस्थत्वादिति—चेत्— न—तद्रग्रहेऽण्यर्थसम्दृहादिष सर्वस्योपपत्तेः । न चानवस्थापि ; प्रामाण्यस्यावश्यक्षेयत्वानभ्युपगमात् । अन्यथा खतःपक्षेऽिप सा स्यात् ॥

किमतः १ तुल्यन्यायेन प्रामाण्यनिश्चयविद्यार्थानिश्चयत्वेन कारणत्वपक्षेऽि प्रामाण्यनिश्चयस्य न प्राचुर्योपयोगित्वम् ; तत्सन्तेऽि कचिदनुत्कटपवृत्तिदर्शनात् । स्वतस्त्वं तु तत्र नैवोपयुज्यते ; तथाऽन्वयव्यितिरेकादर्शनात् । ततः स्वतस्त्वस्य प्राचुर्यक्षेशोपयोगे प्रमाणामावात् अन्यस्यापामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्विदेसत्वानुपयोगस्य च स्थितत्वात् समर्थप्रवृत्तिप्राचुर्यमप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वित्विश्चेश्वयित्राचुर्यमप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वित्विश्चेश्वयित्राचुर्यमप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वित्विश्चेश्वयित्राच्याच्याच्याचित्रेष्य प्रामाण्यप्रहणप्राचुर्याधीनमाप मिवतुमहिति । प्रामाण्यप्रच्यित्राच्याचित्रकारकत्वस्य नामाण्यप्रहणप्राचुर्यधीनमाप मिवतुमहिति । प्रामाण्यप्रच्यात्रामित्रेष्टसाधनताज्ञानिष्टं यत् इष्टसाधनत्ववतीष्टसाधनत्वप्रकारकत्वस्त्रं प्रामाण्यं तद्धटकेच्छागतमौक्षक्र्यन्व । तथा च फल्टच्छायामुक्कटायां प्रवृत्तिरुक्केटिति सिद्धचिति । प्रामाण्यप्रहणप्राचुर्यस्य च सम्मृय सित्तु वा प्रथमपक्षेऽपि प्रचुरतरप्रवृत्तिमात्रे इच्छोत्कत्वस्य प्रामाण्यग्रहणप्राचुर्यस्य च सम्मृय हेतुत्वम् । सर्वथा स्वतस्त्वं नोपयुज्यते । न च झाटित्ये तदुपयोगः , परतस्त्वेऽपि वत्सम्मवात्त् । यथा ह्यम्भो प्राहकेण प्रत्यक्षेणातीन्द्रयाम्भोगतिपपासाश्चनशक्त्वप्रकृति प्रवृत्तिस्विश्वप्रम्यासन्यस्वति प्रवृत्तिस्वर्थहापीति ॥

[11] ननु खतस्त्वसिद्धिरुक्तविधप्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या मामृत् । परिशेषान्तु मविव्यति । तथा हि— प्रामाण्यग्रहस्य प्रवृत्तावुपयोगस्य प्रागुक्तत्या तद्भाव प्रवृत्तित्कार्यादिकं सर्व नेपिप्यते । तत्र परत इति पक्षे द्वयो अनवस्था । ज्ञानगतप्रामाण्याग्रहे ज्ञानस्य कार्यक्षमत्वा-भावात् अनुमानफलभृतः प्रामाण्यग्रहो योऽनुमितिरूपस्तद्गतप्रामाण्यमनुमित्यन्तरेण प्राह्मम् ; एवं तद्गतमप्यनुमित्यन्तरेणत्येका फलमुखी । अनुमापकज्ञानसन्तानमादाय चान्या कारणमुखीति । अतः परत इति पक्षस्य दुःस्थतया परिशेष इति चेत् –न प्रामाण्यग्रहस्य प्रवृत्त्युपयोगित्वमनवस्था च भवतः । तथा हि — न तावत्तस्यार्थिनिश्चयहेतुत्रया प्रवृत्तिहतुत्वम् ; तस्यार्थनिश्चायकत्वेऽपि तद्मावेऽप्यसन्देहमात्रेणापि प्रवृत्तितःसाफल्यदर्शनात् । प्रामाण्यग्रहं विनैवार्थप्रहस्य निश्चय-रूप्तवं च प्रागवाविद्यम् । एवं सन्देहादिष् प्रवृत्तिदर्शनादेव न प्रामाण्यग्रहिविशिष्टार्थनिश्च-यत्वेनापि प्रवृत्तिहेतुत्वम् । न च निष्कमन्पप्रवृत्तौ तेन रूपेण कारणता ; अप्रामाण्यज्ञानानास्क-

[12] छिङ्गं निश्चितमेव निश्चायकम् । ततस्तिन्निश्चयार्थमवश्यं छिङ्गान्तरापेक्षायामनव-स्थेति चेत्-तिकमनुपपद्यमानोऽर्थः अनिश्चित एव स्वीपपादकमाक्षिपति ; येनानवस्था

न्दितत्वेन रूपेणैव कारणत्वसम्भवात् । न च प्रामाण्यग्रहविशिष्टत्वपक्षे प्रागुक्तं लाघवमापः प्रामाण्यप्रहस्य संशयरूपरवे निष्कम्पप्रवृत्त्यसम्भवेन प्रामाण्यनिश्चयविशिष्टरवेनैव हेतुता वाच्ये।त अप्रामाण्याप्रकारकत्वविशिष्टप्रामाण्यप्रकारकज्ञानत्वरूपप्रामाण्यानिश्चयत्वस्य तत्र प्रवेशेन तत्ना-प्रामाण्यद्वैविध्येन च गौरवस्थैव दर्शनात् । न चोत्कटतरप्रवृत्तौ प्रामाण्यप्रहस्योपयोगः ; अपा-माण्यज्ञानानास्कान्दितस्वस्येच्छौःकट्यस्य च सम्भूय प्रयोजकत्वोपपत्तेः । अथ ऽप्रामाण्यशङ्का समापतित , तत्र तःपारहाराय प्रामाण्यनिश्चयस्यैवापिक्षितःवात् तस्मिन्ननुमिलाः त्मके प्रामाण्यग्रहणमन्ययाऽनुमित्यति काचिदनवस्थापरमस्त्येवेति चेत् — न चानवस्थाऽपि ; प्रतिज्ञानं प्रामाण्यस्यावस्यज्ञेयत्वानभ्युपगमात् । प्रामाण्यग्रहस्य विषयनिश्चयहेतुत्वाभावेन तदा-वर्यकःवाभावात् । अर्थज्ञानेऽप्रामाण्यराङ्कापारेहाराय प्रामाण्यानुमिस्यपेक्षायामापे तत्रानुमितावापे प्रामाण्यग्रहस्थानपेक्षितत्वात् । अन्यथा उपर्युपर्यप्रामाण्यशङ्कापारिहारकत्वेन वा विषयिनिश्चाय-करवेन वा प्रामाण्यप्रहघाराभ्यपगम स्वतस्त्वपक्षऽप्यनवस्या स्यात् । तथा हि -- ज्ञानस्य स्व-यंप्रकाशतया स्वगतप्रामाण्यं स्वेनैव गृह्यत इति गुरवः । ज्ञानस्यातीनिद्रयतया ज्ञानजन्यज्ञात-तानुभवे सति तदन्यथानुपपत्या ज्ञानमा क्षिप्यत इति तिसात्राक्षेपे ज्ञानेन सह प्रामाण्यं गृह्यतं इति महाः । ज्ञानस्यानुभ्यवसायात्मकमानसप्रत्यक्षेवद्यतया तेन सह तद्ग्रहणामाति सुरारिमिः श्राः । तत्र प्रथमपक्षे ज्ञानात्पादकसामग्रचेत ज्ञानग्राहकसामग्री । अन्यल पुनरन्यैव । अथापि यद्विशेष्यकं यत्पकारकं यद् ज्ञानं जायते , तद्विशेष्यकत्वतत्पकारकत्वाभ्यां तद् ज्ञानं यया सामग्रचा प्रथमतो गृह्यते , तया सामग्रचा तद्भतपामाण्यमापं गृह्यत इति स्रयाणां साधारणम् । तथा च तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपं पामाण्यं सर्वमापे स्वघटकविशेष्यप्रकारविशिष्ट-स्वाश्रयज्ञान-विषयक (प्राथमिक) ज्ञानसामान्यविषयभूतामिति तन्मतम् । इदमेव च स्वता प्राह्यत्वम् । उत्त-स्वतो प्राह्यत्वामाव एव प्राक् सांशियकत्वहेतुना सिवाधियाधितः । अत्र च मतत्रियेऽप्यनवस्था— प्रामाण्यस्यावस्थज्ञयत्वापगमे गुरुमत एकेनैव ज्ञानेन घटांशे प्रामाण्यस्येव प्रामाण्यांशेऽपि प्रा माण्यस्य तत्प्रामाण्यान्तरेऽपि प्रामाण्यान्तरस्येत्यवमनन्तग्रह्णाद्विषयनियमाभावादनवस्था । मह्मते आक्षेपगृहीतप्रामाण्यांशे प्रामाण्यमहणार्थमाक्षेपान्तरमित्येवम् , मिश्रमते तद्रथमनुव्यवसायघारेवि चानवस्था फलमुखी सर्वपक्षाविशिष्टाति ॥

12 या च कारणमुखी ; तत्रोच्यते-यदि न्यायपक्ष इयं प्रमा सफलपृष्ट्विजनकःवादित्यत्र योऽयं हेतुः , स हेतुःवादेव न सहस्पसन्ननुमापक इति तन्निश्चयोपेक्ष्यते । स च लिङ्गिनिश्चयः

su

न स्थात् ॥ प्रत्यक्षेण तस्य निश्चयात्तस्य च सत्तयैव निश्चायकःवान्नैवमिति चेत्— ममापि प्रत्यक्षेण लिङ्गनिश्चयात् तस्य च सत्तयैव निश्चायकःवान्नैवमिति तुल्यम् ॥

[13] लिङ्ग्झानस्य पामाण्यानिर्चये कथं तिच्च्च(लिङ्ग्निणं)यस्स्यादिति चेत्-अनुपपद्यमानार्थज्ञानप्रामाण्यानिर्चये कथं तिच्च्चय इति तुल्यम् ॥ न हि निश्चयेन स्वप्रामाण्यनिश्चयेन चा विषयं निश्चाययति प्रत्यक्षम् ; अपि तु स्वसत्त्येत्युक्तमिति चेत्-तुल्यम् ॥

[14] तथापि यदि तत् लिङ्गाभासः स्यात् , तदा का वार्तेति चेत्—अनुपपद्यमानी ऽप्यर्थो यद्याभासः स्थात्, तदा का वार्तेति तुल्यम् ॥ सोऽपि प्रामाण्यमाक्षिपतीत्युत्सर्भः । स च किचिद्वाचकेनापोद्यत इति चेत्—लिङ्गेऽप्येवामिति तुल्यम् ॥ तर्हि प्रामाण्यानुमानेऽपि चङ्का तद्वस्थैवेति निष्फलः प्रयास इति चेत्—एतद्दपि ताद्दगेव ॥

केनापि लिङ्गेनेत्युपर्युपिर लिङ्गिनिश्चयापेक्षयाऽनवस्थिति ; तर्हि भट्टमतेऽपि घटादिनिष्ठज्ञातताया अन्यथानुपपत्त्या ज्ञानाक्षेपकत्वादनवस्था तुल्या । न हि ज्ञातता खरूपसती स्वोपपादकीमृतं ज्ञानमाक्षिपिति ; आपि त्वन्यथानुपपद्यमानत्वेन ज्ञातेव । इदं चान्यथाऽनुपपद्यमानत्वेन ज्ञातता-विषयकं ज्ञानमुपपित्तिपुरःसरमेव संपाद्यमिति । अथ प्रत्यक्षप्रमाणन चक्षुरादिना ज्ञाततानिश्चयो-त्पादात् चक्षुरादिश्च खरूपसत एव कारणत्वान्नानवस्थिति चेन्-ममापि चक्षुरादित एव लिङ्गिनि-श्चय इत्यादि तुल्यम् ॥

[13] ननु ज्ञ नगतप्रामाण्यनिश्चयामावे ज्ञानविषयनिश्चयो न भवतीत्यस्मन्मतम् । अतो लिङ्गज्ञानप्रामाण्यनिश्चयामावे लिङ्गनिश्चयो न भवतीति तत्प्रामाण्यस्यानुमेयत्वे तद्धं लिङ्गान्तरापे-क्षायां तत्रापि तथिति प्रामाण्यनिश्चयापेक्षयाऽनवस्थिति चेत्—तद्धनुपपद्यमानज्ञातताविषयकज्ञानस्यापि प्रामाण्यनिश्चयामावे ज्ञाततानिश्चयानुद्यात् ज्ञानानुमितिरेव न स्यादिति तद्धं ज्ञातताज्ञानाक्षपाया-क्षेपकानतरे गृहीते तद्ज्ञानेऽपि प्रामाण्यनिश्चयापेक्षेत्यनवस्थोपपादनं तुल्यम् । ननु प्रत्यक्षपमाणस्य ज्ञाततानिश्चयजनकावं स्वरूपसत एव भवति । तल स्वविषयकनिश्चयस्थेव प्रामाण्यनिश्चयस्यापि नापेक्षाति चेत्—तार्हं चक्षुरादेशिङ्गनिश्चायकत्वेऽपि न प्रामाण्यमहापेक्षति तुल्यम् ॥

[14] तथाऽप्यहेते।रापि कचिद्धेतुत्वेन भानदर्शनात् तत् प्रामाण्यानुमापकालिक्षं कदाचि छिक्षाभासः स्यादिति लिक्षज्ञाने प्रामाण्यानिश्चय आवश्यक इति चेत्-अन्यथोपपद्यमानस्यापि कदाचिदर्थोपित्तित्या भानादर्थापात्तिज्ञानेऽपि प्रामाण्यानिश्चयापेक्षा तुल्या । अथाभासोऽप्यथीपितर्ज्ञानप्रामाण्यमनाभासवदुत्सर्गत आक्षिपति । परं तु स उत्सर्गः कचिद्धायकवलादपोयत इति
चेत्-लिक्षाभासेऽपि तुल्यम् । तद्धीभासस्याप्यनुमापकत्वे अनुमितेऽपि प्रामाण्ये आभासत्व-

अनुपपद्यमानोऽर्थ प्वासौ तथाविधः काईचत् यः खप्नेऽपि नामासः स्यात्। ततो नाऽऽ-शङ्केति चेत्-लिङ्गेऽप्येवमिति समः समाधिः॥

[15] कः पुनरसावर्थः , यः खप्नेऽपि नाभासः स्यात् ? यदनुपलम्भे विश्वमावकाशः, १ यादगुपलम्भे च तद्वाधव्यवस्था । अन्यथा हि तथाभूतस्यापि व्यभिचारे साऽपि

शङ्कयाऽप्रामाण्यशङ्का नापैतीति किमनेनानुमानप्रामाण्यानुमोनेनित चत्-इदमर्थापत्त्याभासेऽभि तुरुयमेव । नन्वनाभासःवप्रसक्तिलेशराहितो विलक्षणोऽयमनुपपद्यमानार्थ इति कथमप्रामाण्य-शङ्किति चेत्-लिङ्गमापि तथाविधामिति तुरुयमुत्तरम् ।

[15] अयि मो नैयायिकमीमांसको ! इदमहं वां प्रच्छामि — कः पुनरसावर्थः ; य आमासत्वप्रसक्तिराहितः स्वमंऽपि नामोसः स्यादिति ॥ श्रृणु तावत् । यस्य ग्रुक्तित्वादिविशेषविशिष्टस्यानुप्रकम्मे रज्ञतादिश्रमप्रसक्तिः ; यस्य तु विशिष्टस्थेप्रकम्मे तस्य श्रमस्य वाधनियमः , स एवार्थो
ऽनामासः । अन्यथा विशिष्टत्येप्रकच्यापि श्रमविषयस्वाङ्गीकारे वाधव्यवस्थाऽपि न स्यात् ।
मा भ्द्यबस्थिति चन्न-तत्त्वातत्त्वविभागस्यावश्यकस्वात् । वाधव्यवस्थानङ्गीकारे च वाधकज्ञानविषयस्तत्त्वम् ; वाध्यज्ञानविषयोऽतत्त्वभिति विभाग एव न स्यात् । तस्याप्यस्वीकारे व्याघातः
स्वदीयाक्षेपादिव्यवहारस्थापि तत्त्वव्यवस्थापकत्वाभावो लोकमर्यादाविष्ठवश्य । किं च विशिप्रश्रएणे सत्यपि श्रमो भवतीत्येतदेवानुपपन्नम् । कथं ।हि इदिमिदमेव ; न तु तदित्येवं व्यवस्थापकिनित्विलिविशेषोपलम्भेऽपि श्रमप्रसक्तिः ? तथा हि - त्वदुक्तश्रमस्य वाधकमस्ति न वा ।
नाद्यः ; असाधारणधर्मात्मकसकलिवेशेषोपलम्भस्य प्रागेव जातत्या विशेषान्तरस्थेपलभयस्यामावेन
वदसम्भवात् । नानत्यः ; वाधकाभावेऽवाध्यस्य तस्य श्रमत्वमेव कथामिति । तस्मात् यदुपलमे श्रमवाधव्यवस्था , सोऽनाभास इति ।

[तसात् फलमुख्याः कारणमुख्याश्चानवस्थाया उभयपक्षाविशिष्टस्वात् प्रामाण्यस्था-वड्यज्ञयस्वानभ्युपगम एव सर्वेषां शरणम् । अताऽर्थानिश्चये सति स्वयमेव प्रवृतिः । अन्य-

१ अत, 'यस्य तिईतर्ज्यावर्तकधर्मविशिष्टस्य वस्तुने।ऽनुपलम्मे आन्तिभवति; यादशस्योपलम्मे चासौ न भवति, से।ऽर्थः स्वप्नेऽपि नामासः स्यादिति । अनामासस्योपलक्षणान्तरमाह
वाधकेति । तिदतर्ज्यावर्तकधर्मानुपलम्मोपलम्माभ्यां हि ज्ञानयोविध्यवाधकञ्यवस्थिति । यद्वी
यादशस्योपलम्मे वाधकं ज्यवतिष्ठते, नातः परं भवति, से।ऽप्यर्थः' इति वे।धनीदर्शनात्, 'यदः
नुपलम्मे विभ्रमावकाशो यादगुपलम्मे च न; वाधकज्यवस्था च' इति पाठ उन्नीयते ।
वाधकेति वाक्ये यदनुपलम्मे यादगुपलम्मे इत्युभयोरनुषङ्गामित्रायेण प्रथमज्यास्या द्वितीयपदमातानुषङ्गण द्वितीयज्यास्या । उपरि निवेशितः पाठः प्रकाशानुसारी ।

स्तवकः ]

-2

۲٠,

P

4.

9.

थों

٦.

1

7-

1-

य-

q-

हि

द्वा

द∙

4-

# कुसुमाञ्जलिविस्तंरसहितः।



न स्थात् ॥ माभूदिति चेन्न — भवितव्यं हि तरवातरविभागेन (तरवातरवव्यवस्थया) अन्यथा व्याघातात् । कथं हि नियामकिनिःशेषविशेषोपलम्मेऽपि विपरीतारोपः ? तथाभावे वा तदितिरिक्तविशेषानुपलम्भे कथं वाधकम् ? तद्भावे त्ववाधस्य कथं स्थान्तत्विमिति ॥

व्यासङ्गादिना ताहशानिश्चयह्रपधार्मज्ञानामावाचाप्रामाण्यशङ्काऽपि न । यदि कचिद्धिर्मिज्ञानादि-पूर्विका राङ्का , तत्र परतः पामाण्यानिश्चयः । लिङ्गज्ञानस्य च जातत्वेऽपि ज्ञातत्वामावात्र तिद्व-पयेऽप्रामाण्यशङ्का । तलापि धर्मिज्ञानादिपूर्विकं कदाचिदाशङ्कायां तु तत्रापि परत एव प्रामाण्यं निश्चेयम् । एवं यावदाशङ्कं प्रामाण्यानुमितिपसक्तावपि नानवस्थापसङ्ग इति पारिशेषामावात् पूर्वोक्तसांशायिकत्वयुक्तेश्च प्रामाण्यं न खता गृद्धते । किन्तु सफलप्रवृत्तिकरत्वेन वा ताहश-ज्ञानजातीयत्वेन वा गुणजन्यत्वेन वाऽनुमीयत एवाति॥

अतेदं बोध्यम् - अयं घट इति ज्ञाने घटे घटत्वं मासते । घटे। विशेष्यः, घटत्वं प्रकारः । घटमहं जानामीति ज्ञानमहणे च घटविशेष्यकत्वं घटत्वप्रकारकत्वं च विषयीभवति । घटविशेष्यकःविशिष्टघटत्वमकारकत्वेमेव च प्रामाण्यम् । तत् विशेष्यज्ञानप्रहण कथं न गृह्यत इति खत एव गृह्यते । किं च प्रामाण्यं चेत् प्रामाण्येकविधेयकानुमानगम्यम् - तर्ह्यनुमितेः प्राक् साध्यप्रसिद्धयमानेन व्याप्तयप्रहादनुमानमेव न स्थात् । अते। ऽप्यगत्या स्वते। प्राह्मस्वामिति मीमांसकाः । अलोच्यते-अयं घट इति ज्ञानानन्तरं ज्ञानिषयकं हि ज्ञानं जायमानं, 'इमं घट जानामि' 'इमं घटत्वेन जानामां'त्याकारकम् ; न तु घटं घटत्वेन जानामीति । प्रामाण्यं च न केवलं धार्मि देशेष्यकत्विविशिष्टघटत्वप्रकारकत्वम् ; तस्य प्रमाभ्रमीभयनिष्ठत्वात् । किन्तु घटत्ववद्धिशेष्यकत्वविशिष्टघटत्वप्रकारकत्वम् । इदं च नानुज्यवसायादिज्ञाने भासते ; तत्र घट-त्विविशिष्टानिष्ठतया विशेष्यताया अम्रहणात् । पूर्वज्ञाने घटत्वस्य केवलं प्रकारत्वात् घटत्वविशि-ष्टःवेन घटस्य विशेष्यःवाभावादनुन्यवसायेन तथा ग्रहणासम्भवात् । अते। न प्रामाण्यं स्रते। गृहीतमित ॥ यत्त्वनुमानासम्भव इति तत्र सांप्रदायिकाः - तद्वति तत्प्रकारकत्वस्त्रं प्रामाण्यं जनमान्तरानुभूतं सार्थते । अतो व्याप्तिमहणे साते 'अयं घट इतीदं ज्ञानं तद्वाते तत्पकारक' मित्यनुमितौ तच्छठद्स्य सर्वनाम्नः प्रकृतपरःवात् घटे घटत्वप्रकारकत्वप्रहणमिति । मणिकृतस्तु न प्रामाण्यं साध्यते । किन्तु तद्भाववति तत्प्रकारकत्वह्रपाप्रामाण्याभाव एव । पक्षवर्मता-वलाचानुमितौ प्रामाण्यविषयीकार इत्याहुः । घस्तुतस्तु—घटःववद्विशेष्यकःवावच्छित्रघटःव-पकारकत्वरूपं हि प्रामाण्यम् । तत्र घटत्वप्रकारकत्वस्य तत्र धर्मिविशेष्यकत्वावच्छित्रत्वस्य चानुब्यवसायादिना ज्ञानेन सह प्रहणात् । तद्विषये तावन्न संशयः । तस्मात्पामाण्यघटक- [16] स्यादेतत्—परतःप्रामाण्ये ऽपि नित्यत्वाहेदानामनपेक्षत्वम् ; महाजनपरित्रहाश्च प्रामाण्यमिति को विरोधः ? न ; उभयस्याप्यसिद्धेः॥

[17] न हि वर्णा एव तावित्रत्याः । तथा हि— 'इदानीं श्रुतपूर्वो गकारो नास्ति' (स्तीति) 'निवृत्तः कोलाहल' इति प्रत्यक्षेणैव शब्दध्वंसः प्रतीयते । न हि शब्द एवान्यत्व गतः; अमूर्तत्वात् । नाष्यावृतः; तत एव सम्बन्धविच्छेदानुपपत्तेः । नाष्यनवहितः श्रोता; अवधानेऽप्यनुपलब्धेः । नापीनिद्रयं दुष्टम् ; शब्दान्तरोपलब्धेः । नापि सह-कार्यन्तराभावः; अन्वयव्यतिरेकवतः(कतः) तस्यासिद्धेः । १ नाष्यतीन्द्रियम्; तत्कल्प-

विशेष्यतायां घटत्वसामानाधिकरण्यांशे प्रामाण्यसंशयपयेवसानम् । एवं चैतद्ज्ञानीयघटत्वप्रकारतानिस्विपतिविशेष्यता घटत्वसमानाधिकरणा, यद्वा एतद्ज्ञानीयं घटत्वप्रकारकत्वं घटत्ववद्विशेष्यकत्वाविद्यवमनुमानेन घटत्ववद्विशेष्यकत्वाविद्यवप्रकारकत्वं सफरुप्रवृत्तिजनक्ज्ञानीयत्वादित्येवमनुमानेन घटत्ववद्विशेष्यकत्वाविद्यव्यक्तान्तरकत्वस्त्रप्रामाण्यं प्रथमतोऽवसीयते । अथ च व्याप्तिप्रहादिदं ज्ञानं प्रमाति पश्चादन्यतानु-।भितिनिष्पत्यूहा । घटत्ववद्विशेष्यकत्वाविद्यक्रत्वादिकं च घटो नील इति ज्ञानीयनैल्यप्रकारकत्वादौ प्रसिद्धामिति । तस्मात् स्वत ईदृशप्रामाण्यप्रहे सामप्रचमावात् परतःप्रामाण्यपक्षेऽनुपपत्यमावात् अन्यथा सांशियकत्वानिर्वाहाच न्यायमतं साधीय इति ॥

[16] नन्बस्त्वेवमुत्पत्तिता ज्ञतितश्च प्रमायाः परतन्त्रत्वम् । अथापि नेष्टसिद्धिः ; प्रामाण्यस्य पौरुषेयवाक्यं दोषसम्भावनया गुणापेक्षत्वेऽपि वेदजन्यप्रमायां तदनपेक्षत्वात् । वेदस्य नित्य-त्वात् । प्रामाण्यज्ञतः पुनः सर्वत्रानुमानाधीनत्वेऽपि नाते।क्तत्वरूपहेत्वधीनत्विनयमः ; महाजन-परिगृहीतवाक्यजन्यत्वेनव तदनुभितिसंभवात् । अतो नेश्वरसिद्धिरिति चेत् — न – वेदनित्य-त्वस्य सार्वकालिकमहाजनपरिग्रहस्य चासिद्धेरतापि प्रामाण्यस्योत्पत्तौ ज्ञतौ च वक्तृगुणापेक्षाया अक्षतत्वात् ।

[17] तथा हि — न तावत् वेदिनित्यत्वम् ; वर्णनित्यत्वे सिद्धेऽपि लौकिकवचस इव वेदस्याप्यनित्यत्वं वक्ष्यमाणं दुष्परिहरम् । वस्तुता वर्णा आपि न नित्याः ; 'पूर्व थ्राता गकार इदानी
नास्ति , 'निवृत्तः कोलाहल' इत्येवं ध्वंसप्रतियो।गित्वेन प्रत्यक्ष्यमाणत्वात् । कीलाहलोऽपि हि
जनतायामन्योन्याभिमवेनास्पष्टां वर्णस्तोम एव । न चरं प्रत्यक्षमुपलञ्चवरस्यानुपलम्ममात्वेण
आन्तिकल्पिताभिति वाच्यम् — ध्वंसानङ्गोकारे उपलब्धस्य शब्दस्यानुपलम्म हते।दुर्वचत्वात्।

१ अत क्रिविनर्देशात् , गत इत्यादाविव पुंछिङ्गामावात्, पूर्वमुपछ्छ्यस्य शब्दस्य सार्वकाछि-कातीन्द्रियत्वस्य दुर्वचः वाच पपकपहकार्यन्तर्विषयमिदम् ; . न तु शब्द्विषयम् । तथैव च व्याख्यातम् ।

नायां प्रमाणाभावात् । अन्यथा घटादाविष तत्कल्पनाप्रसङ्गात् । न च शब्द्(स्य) नित्यत्वसिद्धौ तत्कल्पनेति युक्तम् ; निराकरिष्यमाणत्वात् ॥

[18] यत्त्वेकदेशिनां नैवामिच्छन्ति तान् प्रत्युच्यते—विवादाध्यासितः शब्दप्रध्वंस इन्द्रियप्राह्यः ऐन्द्रियकाभावत्वात् घटाभाववत् ॥ नैतदेवम् ; इन्द्रियासिक्रष्ठप्रत्वादती-न्द्रियाधारत्वाद्वेति चेन्न—इदं ह्युपाध्युद्भावनं वा स्यात् , व्यापकानुपलव्ध्या सत्प्रति-

किमस्थे।परुठ्यस्थानुपरुम्भः तस्य देशान्तरसम्बन्धात् , उतेन्द्रियसिन्नकप्मञ्जर्भाङ्गरूपादावृतःवात् , अथ वा श्रोतुरनवधानात्, आहोस्विदिन्द्रियस्य दुष्टःवात् , यद्वा उपरुम्म सहकारिविरहात् । न प्रथमः ; शठदस्थाकियःवात् । न द्वितीयः ; भङ्गहेरवभावात् । न तृतीयः ; क्रुतेऽप्यवधाने शठदस्थानुपरुम्भात् । न तुरीयः ; शठदान्तरोपरुठ्यव्यवद्यदुष्टःवस्यावश्यकःवात् । न पश्चमः ; वरुप्तसहकारिसद्भावात् ; अन्वयव्यतिरेकाभावेनान्यस्य सहकारिणः स्पाति करुपनाऽयोगात् । नापि तत् सहकार्यन्तरमतीन्द्रियमन्वयव्यतिरेकवत्त्या न दश्यत इति वाच्यम्—तथा करुपकाभावात् । निष्कारणकरुपनायां तु घटादेरपि अनुपरुम्भकारेऽतोन्द्रियसहकारिकरुपनयाऽनुपरुठ्यिनवीच्या स्यात् । न च नित्यत्वस्य प्रमाणिसद्धःवादेवमत्र करुपनम् , न तु घटादाविति वाच्यम्—वित्यत्वप्रमाणस्य निराकारिष्यमाणःवात् । तस्मादुपरुठ्यश्चरानुपरुम्भस्यान्यथा निर्वाहासम्भवात् । उक्तध्वंसप्रत्यक्षस्यावाधितःवादिनित्या एव वर्णा इति ॥

[18] ये पुनैनेयायिका एव केचिद्वर्णध्वंसमुपयन्तोऽपि तस्य प्रत्यक्षत्वं नेच्छिन्त , तान् प्रति प्रत्यक्षत्वेऽनुमानमुच्यते—।वेवादिवयः शब्दध्वंस इन्द्रियमाद्यः ऐन्द्रियिकप्रतियोगिकामावत्वात् घटामावविदिति । अत ध्वंपप्रागमावयोः सामान्यधर्णविच्छित्रप्रतियोगिताकत्वामावात् यः शब्दः श्रीत्रेण न गृहीतस्त्वद्यक्तिध्वंसस्यायोग्यतद्यक्तित्वस्यक्षित्रयोगितावच्छिदककस्य प्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वं न स्वीकियत इति वश्य-भागासिद्धिपारहाराय तस्य पक्षत्वत्र्यावृत्तये विवादिवयय इति विशेषणम् ॥ ननु नैवदुक्तहेतुसाध्यं, शब्दध्वंसस्योन्द्रियमित्रकर्षशून्यत्वाद्दैन्द्रियिकपदार्थानाधारकत्वाचिति चेत्र— किमत्रोन्द्रियसित्रकर्ष-ऐन्द्रियिकाधारकत्वयोः पक्षेऽभाववर्णनेन तयोः साधनाव्यापकत्वसूचनेनोपाधित्वमभिमतम्, किं वा तयोः साध्यव्यापकत्विवश्यया व्यापकामावस्त्रपप्रतिपक्षहेतुवर्णनेन पक्षे साध्याभावसाधनं चिक्तीर्थितम् ? न तावत् प्रथम उपाधित्वपक्षः ; तलाऽऽद्यस्विद्रियसित्रकर्षस्य पत्यक्षकारणकलापान्तर्गतत्वेन विषयं प्रति सहकारितया सहकारियोग्यताशिद्यत्वस्यिद्रियमहण्यस्त्रप्रतिवस्त्रयाः पत्यक्षकारणकलापान्तर्गतत्वेन विषयं प्रति सहकारितया सहकारियोग्यताशिद्यामाय सहकारिकारणकलापान्तर्गतत्वेन विषयं प्रति सहकारितया सहकारियोग्यताश्यति । अतः कार्यभाषाणाः सहकारिसमवधानकालेऽसमवधानकाले च सर्वदा नियमेन स्वयमस्ति । अतः कादाचिक्तसहकारिणा न सार्वकालिकस्वस्वपयोग्यताव्यापकत्विति न स उपाधिः । नाप्य-

पक्षत्वं वा । न प्रथमः ; स्वरूपयोग्यतां प्रति (ग्यतायां) सहकारियोग्यताया अनुपा-धित्वात् । १ तस्यास्तामपेक्ष्येव सर्वदा व्यवस्थितेः ॥ नाष्येन्द्रियकाधारत्वप्रयुक्तमभा-वस्य प्रत्यक्षत्वम् ; धर्माद्यभावस्यापि तथात्वप्रसङ्गात् ॥ अत एव नोभयप्रयुक्तम् ॥

[19] नापि द्वितीयः ; प्रथमस्यासिद्धेः । अस्ति हि श्रोत्नशब्दाभावयोः स्वाभाविको विशेषणाविशेष्यभावः ॥ विशेष्यस्यातीन्द्रियत्वात्कथमैन्द्रियकविशिष्टज्ञानविषयत्वम् ? तथा विशेष्यमञ्यवस्थापयतश्च कथं विशेषणत्विमिति चेत्—न ; तथा विशेष्यञ्यवस्था-

निर्द्रीयकाधारकत्वमुपाधिः । उपाधि। हिं साध्यं प्रति स्वयंप्रयोजकीभवन् हेते। रप्रयोजकत्वं कल्प्यति । न च प्रत्यक्षत्वरूपसाध्ये ऐन्द्रियिकवृत्तित्वं प्रयोजकम् ; आत्म-शब्द्रव्यणुकादीनामतथाभूतानामापे प्रत्यक्षत्वात् । नाष्यभावत्वरूपपक्षधमीवच्छिन्नगतप्रत्यक्षत्वं तत्प्रयुक्तम् —तथा सत्यकीन्द्रियधमीधर्मप्रतियोगिक।भावस्थापि मानसप्राह्यात्मवृत्तित्वेन प्रत्यक्षत्वापत्तेः । अत एव धर्माधर्मावप्रत्यक्षतापत्तेः उक्तस्येन्द्रियसिन्निकर्षे एन्द्रियकत्वाधारत्वोभयस्य सम्भूयापि नोपाधित्वम्।
धर्माभावे मनस्संयुक्तविशेषणतारूपसिन्निकर्षस्याप्यक्षतत्वात् ।

१ प्र. ''तस्याः प्रत्यक्षतायाः तां इन्द्रियसिन्निकर्षस्वपसहकारियाग्यतामित्यर्थः । तथा च पक्षवृत्तित्वेन साधनव्यापकत्वान्नीपाधिरिति भावः । यद्वा स्वस्तपयोग्यतास्त्रपं साध्यं प्रति सहकारियोग्यता नोपाधिः , साध्याव्यापकत्वादित्यर्थ इति । मकरन्दे , 'खरूपयोग्यतापदस्य फलोपधानपरत्वे अपदार्थव्याख्यानमित्यनुशयवानाह् यद्वेति । एवं चात कर्षे .... सर्वदा अध्यचस्थितेरित्यकारप्रश्चेषेण म्लफक्किना योज्या । तेन साध्याव्यापकत्वं निर्वहिति" इति ।

पनायाः फल्रत्वात् । न तु तदेव विशेषणत्वम् ; आत्माश्रयप्रसङ्गात्—विशेषणभावेन समवायाभावयोर्श्रहणं, तथा ग्रहणमेव च विशेषणत्वमिति । तसात् सम्वन्धान्तरमन्त-रेण तदुपश्किष्टस्वभावत्वमेव हि तयोः । सैव च विशिष्टप्रत्ययज्ञननयोग्यता विशेषण-तेत्युच्यते । सा चात्र दुर्निवारा । प्रातयोग्याधिकरणेन स्वभावत एवाभावस्य मिलि-तत्वात्॥

[20] तथाऽपि तया तथेव प्रतीतिः कर्तन्येति चेन्न-गृह्यमाणविशेष्यत्वाव(ष्याव) च्छिन्नत्वाद्याप्तः । अन्यथा संयुक्तसमवायेन रूपादौ विशिष्टविकल्पधीजननदर्शनात् गन्धादाविष तथात्वप्रसङ्गात् ॥

[21]तथाऽपि नेन्द्रियविशेषणतया कस्यचित् ग्रहणं दृष्टम् ; आपि त्विन्द्रियसम्बद्धाविशेष् पणतया ; सा चातो निवर्तत इति चन्न-अस्य प्रतिबन्धस्येन्द्रियसन्निकृष्टार्थप्रतिसम्बन्धि-

प्रसङ्गात् , तथा—अनावस्यापि स्वरूपमव सम्बन्ध हीते । तसिहच स्वरूपसम्बन्धे विशेषणताब्यवहारो विना सम्बन्धान्तरं विशिष्टपत्ययजननयोग्यतारूपस्वात् । सेयं विशेषणता शब्द-ध्वंसेऽप्यस्ति , ध्वंसस्य स्वप्रतियोगिदेशवर्तिस्वस्वाभाव्यात् ॥

[20] नन्वेवं विशेषणतायाः स्वरूपसम्बन्धपर्यायतेऽपि विशिष्टपत्ययजननयोग्यतारूपया तया आकाशः शब्दाभाववानिति विशिष्टपतीतिरूलाधिति चन्न-इन्द्रियप्राह्यविशेष्यकप्रत्यक्षं प्रत्येवेन्द्रिय-सन्निकर्षस्य कारणतया प्रत्यक्षरूपकार्यनियतकारणानिरूपितव्याप्यतायाः प्रत्यक्षनिष्ठायाः इन्द्रिय-भाद्यविशेष्यकत्वाविच्छन्नत्वात् भृतलादाविन्द्रियप्रहणयोग्यतारूपकारणस्वेन प्रत्यक्षविशेष्यता-सम्भवात् आकाशादौ चासम्भवात्या प्रतीत्यनुपपत्तेः । तस्य व्याप्यतावच्छेरकत्वानङ्गीकारे चक्षुरसंयुक्तपनवायरूपसन्निकर्षस्य रूपादिपकारकद्रव्यविशेष्यकप्रसिवकल्पकवुद्धिजनकत्वदर्शनात् प्राणसंयुक्तसमवायस्यापि गन्धपकारकद्रव्यविशेष्यकप्रसन्ननत्वप्रस्तात् । तथा चक्षुरसंयुक्त-सम्बायेन पुष्पगतरूपादिविषय इव गन्धादिविषयऽपि 'अत्र गन्ध' इत्येवं प्रत्यक्षजननप्रसङ्गाच । अतस्तत्र तन्नेवायोग्यत्वादाकाशो न विशेष्यम् ॥

[21] नन्वेवं विशिष्टप्रतितिपरिहारसम्भेवेऽपि न शब्दध्वंसप्रत्यक्षसम्भवः ; संयुक्तविशेषणता संयुक्तसमेवतिवेशेषणतादिरूपेन्द्रियसम्बद्धविशेषणताया एव समवायामावप्रत्यक्षजनकत्वक्द्रितिरिते चेत्र — अस्य व्याप्त्यप्रनाम्नः प्रतिबन्धस्येन्द्रियसम्बद्धवस्तुगताभावादिविषयकत्वात् तादृशाभाव-प्रत्यक्षे तथाविधसन्तिकषेस्यापेक्षितत्वेऽपि साक्षादिन्द्रियवृत्तिप्रतियोगिकाभावप्रत्यक्षे केवलविशेषण्यत्वायाः कारणत्वसम्भवात् । अन्यथाऽभावविषये परम्परासम्बन्धस्यव सन्तिकर्षत्वे गुणेऽपि गन्धादौ संयुक्तसमवायादेरेव सन्तिकर्षत्त्वदर्शनात् शब्दरूपगुणेऽपि समवायो न सन्तिकर्षः स्यात् । तसा-

विषयत्वात् । अन्यथा संयुक्तसमवायेन गन्धादावुपलिधदर्शनात् समवायेनाद्र्शनाः च्छब्दस्याग्रहणप्रसङ्गात् ॥

[22] नाष्यभावत्वे सति अतीन्द्रियाधारत्वात्सत्प्रतिपक्षत्वम्; योग्यताविरद्दप्रयुक्तत्वाः द्याप्तेः । न चातीन्द्रियाधारत्वमेव तस्य योग्यताविरद्दः ; तद्विपर्ययस्यैव योग्यतात्वापत्तेः । न चैवमेव ; धर्मादिपध्वंसग्रहणप्रसङ्गात् ॥ दृश्याधारत्वं दृश्यप्रतियोगिता चेति द्वयमप्यस्य योग्यतेति चेन्न—उभयनिरूपणीयत्वनियमानभ्युपगमात् । प्रतियोगिता गिमात्रानिरूपणीयां द्यभावः ॥

[23] अन्यथा 'इह भूतले घटो नास्ती'त्येषाऽपि प्रतीतिः प्रत्यक्षा न स्यात् । संयोगो ह्यत निषिध्यते । तदभावश्च भूतलवद् घटेऽपि वर्तते । तत्र यदि प्रत्यक्षतया भूतल-स्योपयोगः, घटस्यापि तथैव स्यात् । अविशेषात् । अथ घटस्यान्यथोपयोगः ; भूतल-

च्छा इव तद्धं संऽपि सिन्निकर्षसद्भावात् प्रथमे। हेतुरसिद्ध इति । अत्रोन्द्रियसिन्निकर्पस्योपा-धित्वपक्षे साध्याच्यापकत्वकथनात्सत्प्रतिपक्षपक्षे तद्भावस्याच्याप्यत्वमर्थासिद्धम् । सत्प्रतिपक्षपक्षे अस्यासिद्धिकथनात् उपाधित्वपक्षे सिन्निकर्षस्य पक्षे साधनाच्यापकत्वभङ्गोऽर्थसिद्ध इति ॥

[22] एवमतीन्द्रियाधारत्वमापं न प्रतिपक्षहेतुः ; गगनाधारकस्य द्रव्यत्वादेः पृथिवयादौ प्राद्यत्वेन व्यभिचारात् । न चैन्द्रियिकाधारकत्वामावप्यवासितमतीन्द्रियाधारत्वं हेतुः ; शव्दवायवीयस्पर्शादौ व्यभिचारात् । अभावत्वं सतीति विशेषणात्र दे।ष इति चेत् — एवमापं तल्ल ये।ययताविरहस्योपाधित्वात् प्रकृतहेतौ प्रकृतसाध्यव्याप्तेस्तत्प्रयुक्तत्वात् व्याप्तिरियमारे।पिता, न तु वस्तुतोऽस्तीति । न चैन्द्रियकाधारकत्वाभाव एव यो।यताविरह इति हेत्पूपाध्योरेक्याभिति शङ्कयम्—
तह्यैन्द्रियकाधारत्वाभावस्य योग्यतात्वापत्तः । तथा चात्मनि धर्मध्वंसोदिरिन्द्रियप्राद्यत्वप्रसङ्गः । ननु हश्यप्रतियोगिकत्वाविशिष्टहश्याधारकत्वमभावप्रत्यक्षयोग्यता ; न तु केवलम् ।
अतो न तत्प्रपङ्गः । नाष्युक्तस्त्रपयोग्यताविरहस्य प्रतिपक्षहेतान्तुपाधित्वम् ; साधनव्यापकत्वादिः
।ति चेत्र – आधारप्रतियोग्युभयनिस्त्रप्यत्वनियमस्याभावेऽनभ्युपगमात् तस्य प्रतियोगिमालज्ञप्त्यधीनज्ञितकत्वादाधारहश्यत्वस्यानपेक्षितत्वेन विशिष्टस्य योग्यतात्वायोगात् ।

[23] अन्यथाऽमावपत्यक्षपूर्वक्षणेऽधिकरणप्रत्यक्षस्याप्यावश्यकत्वे 'इह भूतले घटा नास्ती'ित प्रति प्रति । अत हि घटस्य ध्वंसः प्रागमावो वा न विषयः ; तथोः स्वप्रति योगिसमवायिदेशस्यत्वात् । नाप्यत्यन्तामावः ; कदाचिदिह घटसत्त्वेन तस्य त्रैकालिकामा वस्य तत्नायोगात् । अतः नास्ति घटो गेह इति घट गेहसंसर्गप्रतिवेधः (वै. द. ९.) इति स्त्रानुसारण संयोगध्वंसादिरत्न विषयः । स च प्रतियोगिनः संयोगस्य द्विष्ठतया घटमूतलोन

Į.

स्याप्यस्यथैव स्यात् , अविद्रोपात् ॥ कथमन्यथेति चेत्—प्रतियोगिनिरूपणार्थमभाव-सन्निकपार्थे च । तत्र प्रतियोगिनिरूपणं स्मरणळक्षणमनुपळभ्यमानेनापीति, न तद्र्थम-ध्यक्षगोचरत्वमपेक्षणीयमन्यतरस्यापिः कुत उभयस्य । सन्निकर्षस्तु भृतळघटस्रयोगामाः चस्येन्द्रियेण साक्षान्नास्ति । येनास्ति, तेनापि यदीन्द्रियं न सन्निकृष्येत , कथिमव तं गमयेत् ॥ न चोपळच्छोपळभ्यमानाभ्यामेचेन्द्रियं सन्निकृष्यते ; इतरेतराश्रयप्रसङ्कात् ॥ [34] तस्मात् सन्निकर्षे सित योग्यत्वात् भूतळमप्युपळभ्यते ; न तु तस्योपळभ्यमान-त्वमभावोपळच्छेरङ्गमिति युक्तमुत्पद्यामः॥ प्रकृते तु न प्रतियोगिनिरूपणार्थं तदुपयोगः

भयगत इति भूतलवद्धिकरणत्वाविशेषात् घटस्यापि प्रत्यक्षविषयतयैव प्रकृतप्रतीतिकारणत्वा-पत्तिः । न चष्टापत्तिः , घटमंयोगाभावपत्यक्षकाले घटपत्यक्षायोगात् । हस्तेन घटघारणाव-सर इव तद्पत्यक्षावसरेऽपि मृतले घटाभाविषयः पत्यक्षत्वस्येष्टत्वःच । अथ प्रतियोगिसारणं विनाडमावप्रत्यक्षांसम्भवात् घटसंयोगरूपप्रतियोगिसारणे घटम्योपयोग इति न तत्प्रत्यक्षामिति चेत्-भृतलस्याप्यन्यथैवोपयोगः । ननु कथमन्यथापयोगः। भूतले घटा नास्तीत्यधिकरणतयैव तस्य ब्रहण त् प्रतियोगिसारणे उपयोगासम्भवादिति चेत्-अत्र भूतलानुयोगिकत्व-घटपतियोगिकत्व-विशिष्टसंयोगस्यैव नि।षद्भग्रमानतया वि।शिष्टप्रतियोगिज्ञापनार्थमस्योपयोगः । एवं म्तलस्य प्रतियोगिको। टेप्रवेशानक्कीकारेऽपि स्वद्वारा अमावेऽक्षसन्निकर्षसंपत्त्वर्थं मृतलस्योपयोगः । एतावता कथं भूतलप्रत्यक्षं प्राङ्नापक्षितमिति चत्-उक्तीभयमध्ये प्रतियोगिनिस्वपणं तावत् तत्सारणात्मकं तदानीमहर्यमानेनापि सुकरामिति घटभूतलयामध्ये एकतरप्रत्यक्षमपि तदा नापेक्षितामिति कुत उभयप्रत्यक्षांपक्षा । एकस्य प्रत्यक्षांपक्षायामन्यस्यापि सा प्रसच्येत । एवमस्याभावस्य मृत-लादि।नेष्ठस्य, शब्दध्वंसस्य श्रेत्रेणेव, चक्षुरिन्द्रियेण साक्षात् सान्निकर्षी नास्तीति येन मृतलन सह साक्षाद्विशेषणवारूपसन्तिकर्षस्तर्यामावस्यास्ति तेन मुक्तेन साकमपोन्द्रियसन्तिकर्षः संयोगा-ख्या यदि न स्यात्-तार्ह संयुक्तविशेषणताया अभावेन कथमिन्द्रियमभावं गमयादिनि सन्निकर्ष-घटकतयाडापि भूतलमुपयुज्यते । न च-अस्तु सन्निकर्षे उपयोगो भूतलस्य । तथाडापि सन्नि-कर्ष एव प्रागुपलब्धेन वा संप्रत्युपलभ्यमानेन वा वस्तुना सह भवति ; न त्वनुपलम्मेऽपीति तदर्थमेव भूतलस्य दृश्यत्वमपिक्षितामिति वाच्यम् तद्यीपलम्भे प्रति सन्निकर्पस्यव सन्निकर्पे प्रत्यु-पलम्भस्याप्यपाक्षिततयाऽन्योन्याश्रयप्रसङ्गात् । अतो न मृतलप्रत्यक्षं प्रागेपेक्षितम् ।

[34) न च ताई व्राणन गन्धप्रहे यथा संयुक्तसमवायरूपसन्निकर्षघटकस्यापि द्रव्यस्य न विषयता ; एविमहाध्यमावप्रत्यक्षे भूतलस्याधारतया विषयत्वं न स्यात् । अते। विषयमावादा-धारप्रत्यक्षमेपेक्ष्यमिति वाच्यम् — योग्यत्वायोग्यत्वाभ्यां वैषम्यात् । तस्मात् सन्निकर्षे प्रथमतः तस्य संयोगवत् आधारानिरूप्यत्वात् । नापि सान्निकर्पार्थम् ; तद्भावस्य साक्षादि-न्द्रियसन्निकर्पादिति ॥

[25] न चेदेवम् ; कृत एषा प्रतीतिः , इदानीं श्रुतपूर्वः ग्रन्दो नास्तीति ? 'अनुमाना' दिति चेन्न ग्रन्दस्यैव पक्षीकरणे १ हेतीरनाश्रयत्वात् । अनित्यत्वमानसाधने उभावस्य नियतकालत्वासिद्धेः । आकाशस्य पक्षत्वे तद्वत्तया उनुपलभ्यमानत्वस्य हेती-रनैकान्तिकत्वात् । शब्दसन्द्रावकाले ऽपि तस्य सत्त्वात् । एवं कालपक्षे ऽपि दोषात् । सित योग्यत्वात् भूतलमपि सह विषयीभवति । न पुनराधारोपला विषः प्रामाविनी अभावेष-लिब्धंहेतुरिति युक्तमुत्पद्यामः । न चाभावस्याधारप्रत्यक्षाधीनप्रत्यक्षकत्वरूपतिन्नरूपत्वाभावेऽपि प्रतियोग्ययोग्यत्व इवाधारायोग्यत्वेऽप्यमावेष्णकम्भो न भवतीतीहशहद्याधारकत्वमपेक्षितमेविति

वाच्यम् -गन्धादिभावात्मकधर्मश्रहणे द्राणप्राह्याधारकत्वादे।रिवाभावस्रहणेऽपीदशदृश्याधारकत्वस्थानपेक्ष्यत्वात् । आधारापेक्षायाश्च भवन्त्या अन्यथापयागस्य वर्णितत्वात् । एवं च प्रकृते शब्दाभावप्रत्यक्षे गगनस्य किं प्रतियोगिनिह्यपणार्थमुपयोगीः मन्यते , सन्तिकष्घटकतया वा । नादः ;
सेयागस्य ससम्बन्धिकस्य द्विष्ठस्य भूतलापेक्षायामपोह शब्दस्य तदभावात् । नान्त्यः ; श्रोलसन्तिकर्षस्य विशेषणत। रूयस्य शब्दामावे साक्षादेव सत्त्वेन घटकानपेक्षणात् । अत इह प्रकारान्ति-

रेणाच्याघारनिरूप्यत्वाभावान्ताघारनिरूप्यत्वानयभाऽभावस्य ॥

[95] यदि च प्रतियो। गिमातिन्द्रपणीयोऽमाव इति नेष्यते ; आधारिन्द्रप्यत्यस्विकारेण शब्दध्वंसस्यापत्यक्षत्वमागृद्धते — तार्हे इदानी श्रुतपूर्वी गकारो नास्तित्येव प्रतीतिरेषा कुतः प्रमाणादिति प्रच्छामः । अनुमानादिति चत् — तद्धित शब्द आकाशः काल आत्मा अवच्छेदकदेशे। वा
कः पक्षः ! नाधः ; शब्द इदानी ध्वस्तोऽनुपलभ्यमानत्वादित्यत्र हेटोरनुपलभ्यमानत्वस्य शब्दसत्तादशायामिसिद्धः । असत्तादशायां च पक्षस्याभावान्न तत्र हेतुसत्त्वम् । न च शब्दस्य
धर्मिणः कदाचित्पसिद्धत्वात्तेतत्कालावच्छिन्नोपलिबिधविषयत्वाभावः प्रकृतहेतुनीसिद्ध इति वाच्यम् — हेतोरप्यभावस्वपत्या आधारिनस्वप्यत्वस्यावश्यक्तःवात् , असत्वश्चाधारस्यामहणेन तदम्रहणात् ।
तस्याप्यनुमानान्तरेण साधने चानवस्थिति । न च कृतकत्वमेव हेतुः ; तस्य ध्वंसप्रतियोगित्वमात्तसाधकत्या 'इदानी नास्ती'ति ध्वंसस्य प्रकृतकालकत्वासिद्धेः ॥ न द्वितीयः ; आकाश
इदानी शब्दध्वंसवान् शब्दवत्तयाऽनुपलभ्यमानत्वादित्यत्राकाशस्याति। न्द्रयत्या शब्दसत्ताकालेऽपि
हेतुसत्तेन व्यभिचारात् । तथा शब्दनित्यत्वेऽप्येवद्वेतुसम्भवनाप्रयोजकत्वात् ॥ अत एव न तृतीयः ।

१ प्र. 'शब्दसत्त्वकालंडनुपलभ्यमानत्वं हेतुः खरूपासिद्धः । तदसत्त्वकालं तु हेतीः पक्षे वृत्ताविष ध्वंसवत्त्वरूपस्य साध्यस्य तत्रावृत्तेर्वाधितिवषयत्वेनापक्षधर्मत्वा(पक्षताविशिष्टधर्म्यवृत्तित्वा)- दित्यर्थः । ननु ध्वंसप्रतियोगित्वे साध्ये न वात्र इत्यत आह अनित्यत्वेति ।'

स्तवकः ]

### कुसुमाञ्जलिविस्तरसाहितः।

03

[26] अहमिदानीं निःशब्दश्रोत्ववान् शब्दोपल्रिश्चिरहितत्वात् विधरवदिति चेत्-नहप्टान्तस्य साध्यविकल्तवात् , ब्याहतत्वाच्च ; विधरदच श्रोत्ववांश्चेति व्याहतम्।
तस्यापि च श्रवसो निद्शब्दत्वे प्रमाणं नास्ति ॥ अनुपमोग्यस्योत्पाद्वैयर्थ्यं प्रमाणमिति
चेत्—न— आद्याद्शिब्दवदुपपत्तेः ॥ तेषां शब्दान्तरारम्मं प्रत्युपयोगः ; अन्त्यस्य न
तथिति चेत्—न—अन्त्यत्वासिद्धेः । सर्वेषां चोत्पादवतां प्रयोजनतद्भावयोरसाहशैरनाकलनात् ; सुपुष्त्यवस्थायां श्वासप्रश्वासप्रयोजनवच्च तदुपपत्तेः । आरम्मे साति
प्रयोजनमवद्यमिति व्याप्तेः । न त्वापाततः प्रयोजनानुपलम्ममात्रेणारम्भिनवृत्तिः ;
तथा सति कर्णशब्कुल्यवच्छेदोत्पाद एव नभसस्तं प्राते निवर्तेत ; विधरस्य तेनानुपयोगात् । विवादकाले विधरकणः शब्दवान् योग्यदेश१स्थानावृतकर्णशब्कुलोसुपरत्वात्
तदितरकर्णशब्कुलीसुपरवदिति ॥

[26] नन्बहमिदानीं निःशन्द श्रेष्तवान् शन्दोपलम्भश्स्यत्यत्वाह्रिधरविद्यारमपक्षकानुमानं तुरीयमस्थिति चन्न — दृष्टान्ते श्रेष्तवन्त्ररूपसाध्यवैकल्यात् ; विधरपदस्य श्रेष्ठहीन इत्यर्थकतया श्रेष्ठवान् श्रेष्ठहीन इति मिथो विरुद्धवन्तेन न्याद्याताच्च । ननु विधरपदं न श्रेष्ठहीनार्थकम् । कर्णशब्कुल्यविच्छिन्नाकाशश्च श्रेष्ठम् । तत्तस्याप्यास्ति विभुत्वादिति नैतौ दोपाविति चन् — तथाऽपि तस्य निःशन्दर्श्वे प्रमाणामावात् निरशन्द्रश्चेत्रवन्त्ररूपसाध्यवैकल्यमेव । ननु शन्दर्शे न विधरश्चेष्ठवृत्तिः तदमोग्यत्वादिति प्रमाणमस्ति । न चाप्रयोजकत्वम् ; अनुपमोग्यत्याद्यादन्त्वे विधरश्चेष्ठिति चन्न — नद्यनुपमोग्यत्वेऽनुत्पत्तिः ; शन्दसन्ताने प्रथमशन्द्रादेः स्वदेशेऽनुत्पत्तिप्रक्षनात् । वीचीतरङ्गन्यायजातस्यव मोग्यत्वात् । ननु तत्र मोग्यशन्द्रान्तरोशपादनेन तत्सार्थक्यम् । विधरश्चेति तृत्त्यमानः शन्द्रोऽन्त्य इति नास्य तथा सार्थते।ति चन्न अन्त्यत्वासिद्धेः । शन्दे। हि वीची-तरङ्गन्यायेन भवन् मध्यविविधरश्चेत्रं न्याप्य तद्यपीपि शन्दं जनियतुमलमिति । किञ्च विधरस्यन्त्रायममम्भवन्त्रम्याक्षेत्रण वैयर्थ्यमपि दुर्वचन्, नद्यात्वयमानेषु सर्वेषु अस्यदं प्रयोजनमस्ति, अस्यदं नीति विशिष्य ज्ञानमस्माकमल्यद्दशां मवितुमहीति । सुपुप्तौ भवतीः श्चासप्रधासयोः प्रयोजनस्यवा-ज्ञायमानस्य प्रयोजनस्येहापि सम्भवात् । यत् उत्पन्तं, तत् साक्षात् प्रणाल्या वा सप्रयोजनन्तित्व व्याप्तिः । न पुनरिविचनदशायामनुपल्रभ्यमानप्रयोजनस्वाद्याद्यमानत्विद्धिः । तथा सिति विधिरक्रणशब्कल्यविच्छल्यविच्छल्यवमानि नभसो न स्थात् । तेन नमोगतेनावच्छदेन विधरस्य कान्तित्व विधरस्य कान्ति

१ देशस्यानावृत इति क. ख. पाठः। बो. 'यदा शब्दसन्तानः श्रूयते, योग्ये च देशे अनावृत-कर्णविवरो बिधरास्तिष्ठति तदा तत्कर्णो न शब्दबानिति परेणोच्यते तस्मिन् विवादकाल इत्यर्थः।' इति । योग्यदेशस्येति पाठे योग्यदेशकस्य बिधरस्येत्यर्थः ।

[27] निःशब्दाः पणववीणावेणवः १ तदेकज्ञानसंसर्गयोग्यत्वे सति तदनुपलम्भेऽ-प्युपलभ्यमानत्वात् । यत् यदेकज्ञानसंसर्ग २ योग्यं(य) तस्यानुपलम्भेऽप्युपलभ्यते तत् नदभाववत् , यथाऽघटं भूतलमिति चेत्—न—एकज्ञानसंसर्गयोग्यत्वाभावात् ; शब्दस्य श्रौतत्वात् , वीणादीनां चाश्चपत्वात् ॥ अभिमानमात्नादिति चेन्न, द्वथाऽपि शब्दप्रध्वंस-स्यातदेशत्वात् ; अत्यन्ताभावस्य च कालनियमात् ॥

[28] स्यादेतत्—शब्दवदाकाशोपाधयो हि भेर्यादयः। तेन तेषु विधीयमानः शब्दः

र्याभावात् । अतो विधरश्रोत्तस्य निःशञ्दरेवे न प्रमाणम् । प्रस्युत सशञ्दरेवे प्रमाणम् — विवा-दकालावच्छिन्नवाधिरकर्णः शञ्दवान् शञ्दोत्पिचयोग्यप्रदेशास्थितिनरावरणकर्णशष्कुलीरन्ध्रत्वात् अवधिरकर्णविद्यति । न खल्छ तदा तःकर्णः कापीसादिना पिहितः । अश्रवणं पुनिरिन्द्रिय-स्य दुष्टत्वात् । न खल्ववधिरमण्डलमध्यगस्य विधरस्य परं कर्णे शञ्दे। नोद्भवतीति युक्तिसहम् । अतः श्रोतसन्तेवेऽसन्तेवे च साध्यवैकल्यमक्षतिमिति ।

[27] अथ पणवादये। ऽवच्छेदकदेशाः । न शब्दाः, शब्देन सहैकज्ञानिवयस्वाहिते सित शब्दानुपलम्भेऽप्युपलभ्यमानस्वात् । यत् येन सहैकज्ञःनिवयस्वाहि सत् तस्यानुपलम्भेऽप्युपलभ्यते, तत् तद्माववत् ; यथा घटेन सहे। पलब्धुमहि मृत्लं घटानुपलम्भे सत्युपलम्मात्व घटामाववत् तथिति । अन्नोपलभ्यमानस्वमानस्य हेतुस्वे सशब्दतादशायां व्याभेचारः । सत्यन्तानुक्तौ सामान्यमुखव्याप्तिभक्तः ; सगन्धपुष्प सादष्टपुरुषादेगन्धादष्टाद्यनुपलम्भेऽप्युपलभ्य-मानस्वात् । तदेवं शब्द्धंसानुमानिमस्यस्तु पश्चमः पक्ष इति चेत् — न शब्दस्य श्रीलग्राद्य-मानस्वात् । तदेवं शब्दधंसानुमानिमस्यस्तु पश्चमः पक्ष इति चेत् — न शब्दस्य श्रीलग्राद्य-तथा पणवादेश्च चाक्षुष्वत्या सत्यन्तिवरहेण हेस्विसद्धः । ननु वीणा वाद्यते, वेणुः पूर्यत इत्येव-मनुभवात् सुराभ चन्दनमिस्यादिवदेकज्ञाने उपनीतमानमात्रेण पणवादेः शब्दस्य चैकज्ञानीय-लौकिकविषयवाशालिस्वाभिमाने। लोकानाम् । अतस्तन्मालद्यष्ट्या हेतूपपपादनामिति चेत् — एवमाप साध्यं । निःशब्दस्वं कि शब्दध्वंस उतास्यन्ताभावः ? आद्य वाधः, तस्य गणनगस्य पणवा-धिकरणकस्वाभावःत् । अन्त्ये सर्वदेव तदस्तितायाः सिद्धस्वात् कालिवेशेषे तत्साधनमयुक्त-मञ्चयं च ।

[28] ननु शब्दवता गगनस्य मेथीयय उपाधिम्ताः, तदवच्छेदेन तत्र तदुःपतेः । अता

१ तदेकाज्ञानसंसर्गयोग्यत्वस्य इति क. ख. पाठः स चाशुद्धः । बो. 'धर्मायनुपलम्भेऽण्युप-लभ्यमानेनात्मना व्यभिचारे। मा भूदिति उक्तं तदेकज्ञानसंसर्गयोग्यत्वे सती ति ।

र योग्यस्यानुपलम्भे इति के. ख. पाठः । तस्यानित्वतत्वात् उक्तहेत्वनुरोधनेदमुपारि शी-

आकाश एव विहितो भवित ; प्रतिषिद्धयमानश्च तत्नैव प्रतिषिद्धो भवित , शरीरे सुखादिवत् इति चेत् न— तत्न सोपाधावात्मिन प्रत्यक्षसिद्धं सुखादिनिपेधस्यापि प्रत्यश्रसिद्धत्वात् । न चैविमहापि ; तदुपहितस्य नभसोऽप्रत्यक्षत्वात् ॥ उपाधयस्तावत् प्रत्यक्षा इति चेन्न—तैरभावानिरूपणात् । निरूपणे वा प्रत्यक्षेणापि प्रहणप्रसङ्कात् । न
चैवं सित पारमार्थिकाधिकरणनिरूपणीयत्वमभावस्य । न च तेऽपि प्रत्यक्षसिद्धाः
१ सर्वत्र ; शब्दकारणव्यवधानेऽप्युपलव्धस्य शब्दस्य नास्तिताप्रतीतेः । आनुमानिकैस्तैस्तथा व्यवहार इति चेन्न—हेतोस्तद्वत्त्यानुपलभ्यमानत्वस्यानैकान्तिकत्वात् ; अभावप्रतीतिकाले सन्दिरधाश्रयत्वाच । उपलभ्यमानिवशेष्यत्वपक्षे चासिद्धेः; इन्द्रियव्यवधानात् , शब्दालेङ्गस्य चानुपलम्भात्॥

भेयीदिषु शब्दास्तित्वोक्तौ गगन एव तत्सत्त्वं सिद्धचित । तेषु नास्तीत्युक्तावाकांश नास्तीति सि-द्ध्यति — यथा शरीरे सुखादिकं विहितं निषिद्धं च चत्, आत्मिन तथा कृतं भवति तद्वत् । अत आकाश तिसद्भवर्थमेव तेषु तस्साधनामिति न सिद्धसाधनामिति चेत्-न । किमत्र मेर्याद्यवच्छि-न्नमाकाशं पक्षीकृत्य तत्र ध्वंसः साध्यते , भेयीदिमात्रं वा । नाद्यः ; शरीरस्वपोपाध्यवच्छिन्न -स्यात्मनो मनसा बाह्यस्येव, आकाशस्य प्रत्यक्षत्वाभावेनोपळभ्यमानत्वरूपहेतोरामिद्धेः । अथोपाघयः प्रत्यक्षा एवेति तन्मालपक्षकत्वपक्षे।ऽस्त्वित चेन्न उपाधिभिरमावस्यानिरूप्यमाणत्वात् । प्रति-योगिनिरूप्यतामिवाधारनिरूप्यतामभावस्य र्खाकुर्वतस्तव मतेऽप्याकाशेनैव तस्य निरूप्यत्वात्। अ:काशस्य खरूपसम्बन्धनाधारत्वेऽपि तेषामप्यवच्छेदकत्वेनाधारत्वं स्वीकृत्य तन्त्रिरूप्यमाणत्वेऽ-भिमते तु हर्याधारकत्विशिष्टहर्यप्रतियागिकत्वस्तपत्विष्ट्योग्यतासत्तेन ध्वंसस्य प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गा-दनुमानानवकःशात् । किञ्चैतन्त्रिरूप्यत्व।ङ्गीकोरं खरूपसम्बन्धनाधारतया यत् मुख्यमृत-मधिकरणं तिल्लाक्षण्यत्वं त्विदिष्टं न सिद्ध्यिति ॥ अपि च भेर्यादीनां कुड्यादिना व्यवधानेऽपि इदानीं श्रुतपूर्वः शब्दो नास्ती।ते प्रतीतिभावात् , शब्दपत्यक्षस्थले सर्वत्र भेगीदिपत्यक्षनियमः स्याभावात् तादृशपक्षे हेरविसिद्ध्या न निरुक्तपणवादिपक्षकानुमानसम्भवः ॥ ननु पूर्व शब्दश्रवण-वलादुपाधयोऽनुमिताः । ततस्तैरानुमानिकैः , पणवादये। निःशब्दास्तद्वतयानुपलम्यमानस्वादिः त्यनुमानेन व्यवहारनिर्वाह इति चेन्न शब्द सत्ताकालंडापि व्यवहितेषु तेषु हेतु सन्देन व्यभिचारात्। किंच तेषां पक्षीभूतानामदृश्यमानानां नाशस्यापि सम्भाविततया शब्दाभावप्रतीतिकाल सद्भावस-न्देहात् तत्र तद्रनुमानं न सम्भवति । उपलभ्यमानत्वविशिष्टमेर्यादिपक्षत्वपक्षेऽपि विशिष्टाश्र-यासिद्धिरेव ; उपलभ्यमानत्वस्य हेतुदलत्वे च खह्मपासिद्धिः , तेपामिन्द्रियन्यवहितत्वात् । न

१ प्रत्यक्षासिद्धाः । सर्वल शब्दकारण इत्येवं वावयच्छेदः ख. पु०

[29] अपि च नष्टाश्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणां नाशोपलम्भः कथम् ? न कथिक्चिदिति चेत्—आश्रयनाशात्कार्यनाश इति कृत एतत् ? अनुमानतस्तथोपलम्भादिति चेत्-न— तुल्यन्यायेनोकोत्तरत्वात् ॥ तन्तुषु नष्टेष्विप यदि पटो, न नश्येत्, तद्वदेवोपलम्येतेति चेत्—एतस्य तर्कस्यानुप्राह्यमभिधीयताम् ॥

[30] यदत्रोपलभ्यते न तत् कार्यपरम्परावत्, योग्यस्य तथानुपलभ्यमानत्वे सति उप लभ्यमानत्वादिति चेत्—न—तन्त्ववयवानां पटानाधारत्वे साध्ये सिद्धसाधनात्। पट-प्रध्वंसवस्वे साध्ये वाधितत्वात् तस्य स्वप्रतियोगिकारणमात्रदेशत्वात्॥

[31] ये पटध्वंसवन्तस्तन्तवः, तद्भाववन्त एते अंशवः इति साध्यामिति चेन्न—तन्तु-नाशोत्तरकाळं पटनाशात्तद्वत्तानुपपत्तेः॥ योग्यतामात्नसाधने च पटप्रध्वंसासिद्धेः ;

तस्य नाशानाशयोः समानत्वात् ॥

चेदानी तेषां शब्देनानुमानम् ; शब्दस्य सांप्रतमनुपलम्भात् । ननु वीणादेः सन्दिग्धत्वेऽपि वी-णादितो वीचीतरङ्गन्यायेन श्रोलदेशं यावदुःपन्नानां शब्दानां येऽवच्छेद्दकदेशास्तेषूपलभ्यमानेषु निःशब्दस्वं साध्यते; एवं स्थूले वीणादिदेशेऽपीति चेत्—एवं किञ्चित् दश्यदेशिनरूप्यस्वोक्ती प्रत्यक्षस्वमेवाऽऽपद्यते ; मुख्याधारनिरूप्यस्वं च न सिद्ध्यतीति ॥ ]

- [29] आप च स्वप्रतियोगिसमवायिदेशह्वपमुख्याधारिनह्वापितस्येवामावस्य प्रत्यक्षाङ्गीकारे आश्रयनाशजन्यानां पटादिद्वन्यगुणकर्मनाशानां प्रत्यक्षमेव न स्यात् । ननु न तेषां प्रत्यक्षामिति चेत् तद्बाश्रयनाशात् कार्यनाश इत्येतद्वचनं किंप्रमाणकम् ? अनुमानतो नष्टत्वेन प्रहणाचद्वचन- । मिति चेत्र-शब्दध्वंसानुमानोक्तन्यायेन नाशप्रतियोगिनस्तद्राश्रयस्य वा पक्षत्वे आश्रयासिद्धेः ; कालपक्षेऽपि तथेशानैकान्तिकत्वात् ॥ नन्वश्रयं पटनाशः स्त्रीकार्यः ; अन्यथा तन्तुनाशेऽपि तद्वाश्रितपटानाशे पूर्ववदेव पटोपलम्मप्रसङ्गादि।ते चेत् सत्यम् । एष खल्वनुकूलतर्कः । तर्कश्र प्रमाणानुषःहके। न तु स्वतन्त्रः । अत एतदनुप्राह्यं प्रमाणमुच्यताम् ।
- [30] ननृपलभ्यमानानां तन्त्ववयवानामंशूनां पक्षत्वं स्वीकृत्य, 'इद्मुपलभ्यमानं न स्वकार्य-तन्तु-तत्कार्यपटतत्कार्यगुणकर्मयुक्तं, तत्सत्तादशायां तद्वत्वेनोपलञ्धं योग्यस्य स्वस्य तद्वत्वेनातु-पलभ्यमानत्वे सत्युपलभ्यमानत्वात्' इत्यनुमानमुच्यत इति चेल्न—अल पटात्यन्ताभावसाधने सिद्धसाधनात् । पटभ्वंससायने च तस्य तन्तुगतत्यांशुषु बाधात् ।
- [31] ननु पटध्वंसवतन्त्वभाववत्त्वं साध्यमिति चेन्न आश्रयनाशजन्यपटनाशस्यैव प्रकृतत्वाते नष्ट तन्तौ पटध्वंसख्यसाध्येकदेशवत्त्वाप्रसिद्धेः । पटध्वंसाधिकरणत्वाईतन्तुप्रतियोगिकाभावव- वत्त्वस्य साध्यत्वे च पट्टे सत्यपि तर्ज्वंसाधारत्वयोग्यतामात्रसत्त्वान्त ध्वंसस्यदानीतन्त्वसिद्धिः ॥

स्तवकः]

## कुसुमाञ्जलिबिस्तरसहितः।

0.9

[32] अनन्यगतिकतया विशिष्टनिषेधे कते विशेषणानामण्यभावः प्रतीतो भवतिः गुणकियावत्पटाधारास्तन्तवो न सन्ति स्वावयवेष्विति हि प्रस्यय इति चेत्—तथाऽपि गुणकर्मणां पटस्य च प्रध्वसः किमधिकरणः प्रतीयत इति वक्तव्यम् ॥ अंश्वधिकरण प्रवेति चेत्—भ्रान्तिस्तर्हीयम् ः तस्यातद्देशत्वात् ॥ आश्रयावच्छेद्कतया तेपामण्यदूरिविमकर्पण तद्देशत्वम् एवंभृतेनापि देशेन तिक्रक्षपणम् ः योग्यताया अव्यभिचारादिति चेत्—
न तर्हि प्रतियोगिसमवायिदेशेनैव प्रध्वंसनिक्षपणिमिति नियमः ः प्रकारान्तरेणापि निक्रपणात् ॥

[33] तसात् यस्य यावती ग्रहणसामग्री, तं विद्वाय तस्यां सत्यां तदभावो यत्न कवि-न्निरूप्यो देशे काले वा । इयांस्तु विशेषः—सा सती चेत्, प्रत्यक्षेण । असत्येव श्राता चेत्, १ अनुमानादिनेति स्थितिः॥

[32] ननु गुणिकयाविशिष्टपटिवशिष्टतन्त्वभावस्तद्वयवेष्वंशुपु साध्यते । गत्यन्तरामाविदेवं विशिष्टामावे कार्थते विशिष्टामावस्य विशेष्यामाविशेषणामावे। स्थानकतया पटामावे। ऽपि सेत्स्य-तीति चेत्—एवमाप पटध्वंसस्तद्गुणिकयाध्वंसश्च किन्निष्ठः ? विशिष्टामावस्थले तद्धार एव विशेषणामाववर्णनादलापि पटध्वंसोंऽश्चिषिकरणक इति चेत्—तद्धिनुमितिर्श्रमात्मिका स्थात् । तस्य ध्वंसस्य वस्तुतस्तद्धिकरणकत्वामावात् । ननु ध्वंसाश्रयतन्त्ववच्छेदकतयांशूनामपि ध्वंसाधारत्वम् , अवयवावयावभावापन्नपदार्थवाहिर्मावामावात् । एवंभूतदेशस्यापि निरूपकत्वं स्वाकि-यते , अनुभववछेनामावाधिकरणतार्द्दताया अन्पायादिति चेत् — तद्धीकाशस्याती।न्दियतया शब्दध्वंसो न माह्य इत्येतत् साधनार्थं स्वीकृतस्य स्वप्रतियोगिसमवायिदेशेनैव ध्वंसनिरूपणामिति नियमस्थासिद्धः ; अमुख्याधारेणापि तन्निरूपणात् ॥

[33] तसात्स्वप्रतियो।गसमवायिदेशस्य दृश्यत्वपप्रयोजकम् । ध्वंसस्तावत् स्वस्पसम्बन्धेन स्वप्रतियो।गसमवायि।ने, देशिकविशेषणतासम्बन्धेन स्थूलदेशे कालिकसम्बन्धेन कालं च वर्तते । तल ध्वंसमाहकसामम्रग्रांसत्यां स तल यल काणि निरूप्यते । सामभी च यस्य मावपदार्थस्य महणे या सामभी विषयभ्तवस्तु-तद्माहकिन्द्रिय-तत्सदृकार्यालोकादिक्त्या कल्लता , सैव तद्भावपदार्थवर्जं तद्मावमहणेऽ।पे भवाते । प्रतियोग्यनुपल्लिबिविशिष्टा प्रतियोगिमाहकसामभी अभावप्राहिकिति यावत् । एवं च तस्यां सामभ्रग्रां सत्यामभावस्य देशे काले वा कुत्रापि निरूपणं भवति ; न तु स्वप्रतियोगिसमवायिदेश एव । एवं च निरुक्तपटध्वंसाद्यनुमित्यभ्रमत्वाय स्वप्रतियोगिसमवायिदेशिमन्त्रस्थापे तद्मधारस्वस्थापे सम्भवात्तुल्यन्यायेन देशिमन्नस्थापे तद्मधारस्वस्वां तत्प्रत्यक्षत्वस्थापे सम्भवात्तुल्यन्यायेन

१ प्र. 'आदिग्हणात् आसीपदेशेनापीत्यर्थः'

[34] एतेन 'सन्द्रधामभावो निरूप्यते' इत्यादिशास्त्र १विरोधः परिष्ठतो वेदितन्यः ; उभयनिरूपणीयप्रतियोगिविषयत्वात् अनुमानविषयत्वाच । अन्यथा आश्रयासिद्धिप- सङ्गात् । तत्वापि न ग्रहणे नियमः , ज्ञानमात्रं तु विविक्षितम् ; तावन्मात्रस्यैव तदुप- योगात् । कवित् ग्रहणस्य सामग्रीसम्पातायातत्वात् ॥

शब्दध्वंसस्याप्याकाशातिरिक्तदेशनिक्ष्य्यतया प्रत्यक्षत्वमवर्जनीयम् । एवं च स्वप्रतियोगिसमवायिनिक्ष्य्यत्वाभावात् , प्रत्यक्षस्य वर्तमानमालमाहितयाऽभावप्रत्यक्षे तादान्त्विककालभानस्य
तथा 'अय'मिति यिकिञ्चिदेशभानस्य चावर्जनीयत्वात्तद्यीनिक्ष्यणकरवस्वीकारस्य व्यर्थत्वात् ,
लभावमहणात्पूर्वमाघारमहणं प्रतियोगिमहणवन्नापेक्षितमित्युक्तचरत्वाच्च प्रतियोगिमात्रनिक्ष्य्य एवाभावः । तथा च प्रतियोगिन ऐन्द्रियिकत्वेऽभावस्थैन्द्रियिकत्विमिति सिद्धम् । तल त्वयं विशेषः—
यदि भावमाहकसामग्री संप्रति वर्तमाना तदा प्रत्यक्षेणाभावो निक्ष्यः । यदा त्वविद्यमाना
प्राक् स्थितत्वेन ज्ञायते—यथा 'प्रातश्चत्वरे किं गजः स्थित' इति सायं केनचित् पृष्टः कश्चिन्मन्यते,
'नृनं न स्थितो गजः, मदीयचक्षुरालोकसयोगादिसामग्रीस्थितावापे तस्य प्रातस्त्वतानुपलव्यत्वा'दिवि । तल हि चक्षुःसंयोगादिसामग्री प्रातःकालिकी अभावग्राहिका । सा च सायमसत्यवेति—तदाऽभावोऽनुमोनन निक्ष्यः । मीमांसकस्य तु सत्यामापे प्रतियोगिमहसामग्र्यां वर्तमाना
प्रतियोग्यनुगलव्यत्वरत्वपपयमाना अभावमाक्षिपतीतित्यर्थापत्त्यापे स निक्ष्यः स्यात् । एवमात्रोः
पदेशेनापि स निक्ष्यः , यथा तल गजो नासीदित्युक्त्या । परं तु तल शव्दादेवार्थभत्ययात्
पतियोगिगाहकसामग्री असती ज्ञाता तल्नोपयुज्यत् इति नास्ति । तत् सिद्धं शव्दध्वंसः प्रत्यक्ष
इति॥

[34] एवमधलाःकचिदाधारस्यान्यथोपयोगस्योक्तत्वेन, अनुमानम्राह्यत्वस्येदानीं कथितत्वेन च 'सद्भ्यामभावो निरूप्यते' इति प्रतियोग्यधिकरणोभयज्ञप्यधीनज्ञितकत्वमभावे बाधयता शास्त्रेणा- सद्कार्थिविरोधः पारेहतो वेदितव्यः । सर्वस्याप्यभावस्य यत्न कचिद्देशे काले वा निरूप्यत्वेऽपि तादृशाधारज्ञानस्य प्रतियोगिज्ञानवत पूर्वापेक्षितत्वाभावात् प्रकृतवाक्यं प्रतियोगिजुल्यतया प्रागाधारस्य ज्ञेयतं स्वरसिद्धं न सङ्गच्छत इति ।हे शास्त्राविरोधः शङ्कनीयः । स न भवति ; भूतले घटे। नास्त्रीत्यादौ प्रतियोगिभृतस्य संयोगादेरुभयनिष्ठतयोभयज्ञानाधीनमेव ज्ञानिमिति तादृशपितियोगिविषयकत्वाचद्वाक्यस्य । ननु तार्हे प्रतियोगिग्रहण एव तदुपयोगान्नाभावपदस्वारस्यमिति चेत् — तार्हे निरूप्यत इत्यत्न विवक्षितमभावज्ञानमनुमानरूपमस्तु । तत्र ह्यमावस्य साध्यत्वे

१ मकरन्दे, 'यद्यपि निर्धिकरणाभावप्रतीत्यनभ्युपगमे विरोधशक्कैव नास्ति, तथाऽप्यधिकर-णपदस्य प्रतियोगिसमवायिपरत्वेऽपि न विरोधः, विशेषविषयत्वादित्याशयः '।

[35] यदिचाधिकरणग्रहे शास्त्रस्य निर्भरः स्यात्, वहेर्दाह्यं विनाश्यानुविनाशवत्तद्विन्नाशः दिते नोदाहरेत् ; असिद्धत्वात् । न हि विह्निवनाशस्तद्वयवपरम्परास्वक्ष रैनिक्षण्यः तासामनिक्ष्पणात् । नाष्यन्यत्न गमनाभावादिना पारिशेष्याद्नुमेयः ; हेतोरेव निक्षप्यितुमशक्ष्यत्वात् ; आश्रयानुपलब्धेः । नापि निमित्तविनाशात् सर्वमिदमेकवारेण सेतस्यतीति युक्तम् ; तस्यानैकान्तिकत्वात् ॥ तेजसा विशेषितत्वाद्यमदीप इति चेश्च— व्याप्त्यसिद्धेः । न हीन्धनविनाशात् तेजोद्रव्यमवश्यं विनश्यतीति क्रचित्सद्धम् ; २ प्रत्यक्षवृत्तरेरनभ्युपगमात् ॥

आश्रयः पक्षा नियमेन प्राक् प्राह्यः ; अन्यथाऽऽश्रयासिद्धेः । न च प्रतियाग्यनुयाग्युपरागणि विना नञाऽप्रयोगात् अस्य वाक्यस्य शब्द्रस्पामावप्रमाणिवपयकत्वमि सुवचिमिति वाच्यम् अभाववाचिनञ्जपदप्रयोगे तथा नियमेऽपि घटा ध्वस्त इत्येवं शब्दान्तरेणाभावयोग्यंने उभयनिरूप्य-त्वाभावात् अभाववाधकशब्द्रसामान्यावेवक्षणायोगात् । अनुमानं तु सर्वदा दृश्यादृश्यस्वविधान्मावानुमानेऽप्याश्रयसपिक्षम् ; अन्यथाश्रयासिद्धेः । अते।ऽनुमानविषयिमिदं शास्त्रवाक्यम् । एवं द्विष्ठप्रतियो।गिविषयतयाऽनुमानविषयतया च शास्त्रसम्भवेनऽपि तल्लापि भवदिष्टदृश्याधारकत्व-समर्थनं नैव भवति । प्रतियोगिज्ञानायाश्रयासिद्धिपरिहाराय चाधारज्ञानस्य सामान्यस्वपेणव शास्त्र विविक्षितत्वात् ; दर्शनस्वप्रज्ञानियमाभावात् । भृतस्व घटा नास्तित्यत्राधारदर्शनं तु अभावप्राह-कसामप्रचा सहाधारप्राहकसामप्रचाहसद्भावत् । न तावता तस्य पूर्व प्रहणमेपेक्षितिमित्यप्यक्तम् ।

[35] नन्वयं विरोधपरिहारप्रकारः क्रिष्ट इति चेत्—अन्यथा सुत्तविरोधः । सर्वस्थाप्यभा-वस्याधिकरणगृहाधीनमहविषयत्वे, 'तदानित्यत्वममेदीह्यं विनाश्यानुविनाशवत्' (न्या ४. १-२७) इति सुत्रकारो बिह्नावेनाशं न दृष्टान्तयेत् । अत्र हि जयित स्वमिनित्यामिति वादी, 'सर्वगत-मनित्यत्वं नित्यमनित्यं वा । नित्यत्वे न सर्वानित्यत्वम् ; अनित्यत्वे तस्यानित्यत्वस्य नाशे नित्यस्ववस्तुसिद्धिं रिति स्वं पाति कियमाणमाक्षेपं पारेहर्तुं, 'यथा-विहः काष्ठं विनाश्य स्वयमप्यनित्यं विनश्यति । न च तत्व पुनः काष्ठोनमेषः—तथा सर्वनित्यत्वं सर्वमनित्यं विधाय स्वयमप्यनित्यं भवती'त्याह । अत्र वाह्नविनाशो दृष्टान्तः । वादिप्रतिवादिभ्यां दृष्ट एव धर्मी दृष्टान्तो भवति । स च न त्वन्मते ; असिद्धत्वात् । न हि वाह्नविनाशस्य प्रहणमाधारनिद्धप्यत्वाङ्गीकारे

१ परम्परास्त्रनिरूप्यः इति सर्वत्र पाठः। परम्परासु अनिरूप्यः इति छेदोऽसङ्गतः, परम्परा-त्मकं यत् स्वं तिल्लास्य इति च क्लिष्टम् । उपि अनुमेयत्वाशङ्कनात् अत अक्षनिरूप्य इति युक्तम्, अक्षेण इन्द्रियेण निरूप्य इति । परम्परास्त्रस्तु निरूप्यः इति वाऽस्तु ।

र प्रत्यक्षप्रवृत्तेरिति पा० । बो. 'प्रत्यक्षप्रवृत्त्यनभ्युपगमान्' ।

[36] तसात् यस्यागेनान्यत् गमनं न सम्भाव्यते , तेन निमित्तादिनापि देशेन प्रध्वसो निरूप्यते इत्यकामेनापि स्वीकरणीयम् ; गत्यन्तराभावात् । अत एव तमसः प्रत्यक्षः त्वेऽप्यभावत्वमामनन्त्याचार्याः ॥ एतेन शब्दप्रागभावो व्याख्यातः ॥

[37] एवं १ व्यवस्थितं अनुमानमण्युच्यते-राब्दोऽनित्यः २ उत्पत्तिधर्मकत्वात् घटवत्। घटते । वाह्वध्वंसस्य वह्व्यवयवपरम्परासु खल्वक्षेण निरूपणं कार्यम् । तासामेवादर्शनाच तन्न भवति । न च—वहिर्नष्टः सत्ताकालिकानुपलम्भप्रयोजकरिहतत्वे सत्यनुपलम्यमानत्वादित्यनुमे-यो नाशः । विह्वसत्त्वेऽपि तदनुपलम्भप्रयोजकं चान्यत्र गमनितरोधानादि । न च तद्वह्व-रस्तीति हेतुसत्त्वं—इति वाच्यम्—शब्दपक्षकध्वंसानुमानोक्तन्यायेन हेतुमूताभावस्येव निरूपणासम्भवात् । तस्याधारनिरूप्यत्वात् । आश्रयस्य चानुपलब्धेः ॥ नापि-वहिरन्यत्र गतो विनष्टश्च विनष्टनिमित्तकत्वादिति सर्वानुमान—मिति वाच्यम्—विनष्टदण्डादिनिमित्तकस्यापि घटादेनिष्टत्वा- द्यमोवेन व्यमिचारात् ॥ तेजस्त्वे सतीति विशेषणाद्वेतुर्निर्दृष्ट इति चन्न—कचिदपीन्धनविनाशा- तेजीविनाशस्याधारनिरूप्यत्वाभावेन प्रत्यक्षस्य भवताऽनम्युपगमेन व्यसिरम्रहणात् ।

[36] अता बाह्रविनाशे दृष्टतस्य प्रकारान्तरेण निरूपणायागात्, यादृशमूतलादिकं त्यक्ता वह्यादेरन्यत्र गमनप्रसिक्तनीस्ति, तादृशमूतलादिनाऽपि तिन्नरूपणम्, न तु प्रतियोगिसमवा- विदेशेनैवेत्यगत्या स्तिकार्यम् । तदापि भूनलादिकं न पूर्वमवस्यं प्राह्यम् । एवमधिकरणप्रदृस्या- भावप्रदृत्तमनंपिक्षितत्वादेव तमसस्तत्यापे प्रत्यक्षत्वेऽनुभविसद्धेऽभावत्वमाचार्या आमनन्ति । तथा च सूतं, 'द्रव्यगुणकर्मानिष्पत्तिवैधन्याद्मा \* ऽभावस्तमः' (वै. ५. २-१७)इति । नाहि प्रमा- ऽभावस्त्रपान्धकारप्रहणे कस्यचिद्धिकरणस्य प्रहृणमात्ति ; नतरां च प्रमावयवपरम्परायाः । तस्मा- त्यविद्यामावप्रत्यक्षे आधारानिरूप्यत्वामावात् पूर्वोक्तिविषयमेव 'सद्भ्या'मित्यादिशास्त्रामिति ॥ तथा चाकाशस्यातीन्द्रियत्वऽपि शब्दध्वंसोऽध्यक्ष्यत एव । एवं ध्वंसप्रत्यक्षोपपादनेन, 'उत्तर- क्षणमावी शब्द इदानीं नास्तो'त्येवं शब्दपागमावोऽपि प्रत्यक्षतयोपपादित इति । अता ध्वंस- प्रागमावयोः प्रत्यक्षेण प्रहृणान्न वर्णाः नित्या इति ॥

[37] एवमनन्यथासिद्धभत्यक्षेण वर्णानित्यत्वे न्यवस्थितेऽनुमानमप्युच्यते शब्दोऽनित्यः भावते सत्युत्पत्तिमत्त्वात् घटवदिति । न चाद्य श्रुते गकारे 'साऽयं गकार' इति पूर्वश्रुतगकारैक्यः

१ एवं स्थिते इति क. ख. पाठः । बा. 'एवं — अनित्यत्वं प्रत्यक्षसिद्धामिति व्यवस्थिते' । प्रत्यक्षिति, प्रत्यक्षेणानित्यत्वे साचिते इत्यर्थः ।

२ उत्पत्तिमत्वात् इति क.२.पाठः । प्र. उत्पत्तिमत्त्वाद्, स्वसमानकालीनप्रतियोगिध्वंसानी-घारक्षणाधारत्वादित्यर्थः । भावत्वेन विशेषणात् न ध्वंसे व्यमिचारः इति–।

<sup>\*</sup> सुत्रपाठे। भाडभावः इति, न त्वभाव इत्यसादीये वैद्योषिकविमर्शे दृष्ट्व्यम्।

न चेदं प्रत्यभिद्धानवाधितम् ; तस्य ज्वालादिप्रत्यभिद्धानेनाविशेषात्॥

[38] नैवम् ; अवाधितस्य तस्य स्वतःप्रमाणत्वादिति चेत्-तुल्यम् ॥ 'ज्वालायां तन्नाः स्ति ; विरुद्धधर्माध्यासेन १ वाधितत्वात् । अन्यथा भेदव्यवहारविलोपप्रसङ्गः । निमिन्ताभावात् । आकस्मिकत्वे वाऽतिप्रसङ्गः इति चेत्—तुल्यम्, २ शब्देऽपि तीव्रतीव्रतर-त्वमन्दमन्दतरत्वादेभीवात् ॥

[39] तदिह न खाभाविकमिति चेन्न—खाभाविकत्वावधारणन्यायस्य तत्र तत्र सि-इस्यातापि तुन्यत्वात्। न ह्यपां शैत्यद्भवत्वे खाभाविके, तेजसी वा औष्ण्यभास्वरत्वे इत्यतान्यत्प्रमाणमिस्त प्रत्यक्षाद्विना ॥ 'तत्त्रथैव युज्यते; अन्यस्योपाधरनुपलम्भात, नियमेन तद्गतत्वेन चोपलम्भा'दिति चेत्—तुल्यमेतत्॥

प्रत्यभिज्ञानेन एकस्मिन् पूर्वापरकालद्वयवर्तित्वविषयीकरणात् ध्वंसस्य मध्यकालस्थितिर्दुवेचित, 'तावत्कालं स्थिरश्चेनं कः पश्चान्नाश्यिष्यती'ति न्यायेन ध्वंसाप्रतियोगित्वस्य सिद्धत्वात् इदं ध्वंसप्रतियोगित्वानुमानं प्रत्यभिज्ञानवाधितिमाति वाच्यम् — सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञानस्य सेयं दीपज्वालेति प्रत्यभिज्ञानेन तुल्यत्वात् आन्तिस्वपत्वेन वाधासिद्धेः।

[38] ननु नैवं भवति ; प्रकृतप्रत्यभिज्ञानस्य पश्चात्तनवाचादर्शनेन आन्तित्वप्राहकामावेन स्वतः प्रमात्वादिति चत्—ज्वालाप्रत्यभिज्ञायामापि प्रामाण्यं तुल्यमस्तु ॥ ननु ज्वालायामवाधितप्रत्यभिज्ञानं नास्ति ; दोर्घत्वहस्वत्व-क्रमिकवि।भिन्नवर्तितैल्मागजन्यत्वादि।वैरुद्धधर्मसमावेशन पूर्वोत्तर-ज्वालयोभेदानुमानेनाभेदप्राहिप्रत्यभिज्ञानस्य तस्य वाधितत्वात् । अन्यथा विरुद्धधर्मसमावेशे-ऽपि वाधास्त्रीकारे भेदव्यवहारः कुत्रापि न स्यात् ; व्यवहारिनिमित्तस्य भेदस्यामावात् । आकस्मिकत्वे तु व्यवहारस्य, स्वत्र सर्वदा भेदव्यवहारापितिरिति चेत् — ज्वालायामिव शब्देऽपि तीत्रत्वः तीत्रतरत्व - मन्दत्व-मन्दतरत्व - प्रतिकण्ठवैज्ञात्यस्त्रपविरुद्धधर्मसमावेशेन भेदग्रहणादवाधित-प्रत्यभिज्ञानासत्त्वं तुल्यम् ।

[39] ननु तीत्रःवादिकं शब्दे न स्वाभाविकामिति चेत्र—स्वाभाविकाविनिश्चायकस्य हेतोरन्यत्र मिद्धस्यात्राापे तुल्यरूपं सत्त्वात् । अपां शैरयं द्रवत्वं च स्वाभाविकम् ; तेजस औष्ण्यं मास्वरत्वं च तथेश्यादौ प्रत्यक्षं विहाय हि नान्यत्प्रमाणम् । तदत्राप्यविशिष्टम् ; शब्दस्य तीत्रत्वादिमत्तायाः पर्यक्षात्वात् ॥ नन्ववादौ तत् शैर्यं तथा स्वाभाविकमेव युज्यते । अन्यथा यादृशोपाधिगतं

१ अयं प्रकाशानुसारी पाठः । बोधन्यनुसारे बाधितत्वादिति पदं नास्ति विरुद्धधर्माध्यस्त-वादिति पाठ इत्यूद्धते ।

र उल्यं शन्देपीति वाक्यच्छेदः , ख. पु० । शन्देऽपीत्यस्योत्तरत्रान्वयो बोधन्याम् ।

[40] तथाऽप्यतीन्द्रयान्यधर्मत्वराङ्का स्यादिति चेत्—एतदिए ताद्रगेव ॥ तत् किं यद्गतत्वेन यदुपलभ्यते, तस्यैव स धर्मः ? नन्वेवं पीतः राङ्कः, रक्तः स्फाटिकः, नीलः पट इस्यि तथा स्यात् ; अविशेषात् । न ; पीतत्वादीनामन्यधर्मत्वस्थितौ राङ्कादीनां च तद्विरुद्धधर्मत्वे स्थिते , जपाकुसुमाद्यन्वयव्यतिरेकानुविधानाच्च बाधेन स्थान्तत्वावधारणात् । न चेह तार-तारतरत्वादेरन्यधर्मत्वस्थितिः ; नापि शुक्रशारिकादिगकाराणां तद्विरुद्धधर्मत्वम् ; नाण्यन्यस्य तद्धर्मिणोऽन्वयव्यतिरेकावनुविधन्ते ॥ तथाऽपि राङ्का स्थादिति चेत्—एविमयं सर्वत्र । तथा च न कचित् १ कस्यचित् किञ्चित्कृतश्चित् सिद्धग्चेत् ॥ न चैतच्छित्वन्ति राक्यते ; अप्रतीते संस्काराभावात् ; संस्कारानुपनीतस्य चारोपियनुमशक्यत्वात् ॥

शैत्यादिकमबादाबारो।पितिमाति वक्तव्यम् , तादृशोपाघरदर्शनात् सर्वदाऽबादिगतत्वेनैव च शैत्यादे-र्दर्शनादिति चत्-तुल्यमिदं तीत्रत्वादावापे ॥

[40] ननुपाधदर्शनाभावेन दृश्यमानापाधिगतत्वाभाविनश्चयेऽपि तीत्रत्वादेर्तान्द्रियोपाधिनिष्ठत्वशङ्का स्यादिति चेत्—इदमपि पूर्वोक्ततुल्यमेव ; शैर्त्यादेरप्यतीन्द्रियोपाधिनिष्ठत्वशङ्कासम्भवात् ॥ ननु—वार्ड किं यत्रिष्ठत्वेन यद् दृश्यते , तित्रष्ठत्वेन व तत् स्वीक्रियते ? एवं खल्ल सित पीतः शंखः , रक्तः स्फार्टकः , नीलः पट इति दृश्यमानं पीतादिरूपमपि पाण्डरे शंखादौ स्वाभाविकं स्थात ; तद्गत्वेनवेशपलभ्यमानत्वात—इति चन्न—वैषम्यात् । पोतरक्तनीलः स्वपाणां पित्रदृश्य जपाकृतुम रञ्जकतीलदृश्यनिष्ठत्वस्य, शंखादीनां तद्विरुद्धपाण्डररूपकत्वस्य च निश्चयात्, उक्तापित्रदृश्याद्यपाध्यन्वयव्यतिर्कानुविधानदर्शनाच पीतःशंख इत्यादेवीधिवार्थनिष्यकत्या अमत्वावधारणात् । तद्विदिह तारत्वादेरन्यधर्मत्वस्य, शुक्तश रिकादिगक्तिरम्य चाप्र-त्वादिपकृतसकल्पभिविरुद्धधर्मकत्वस्य, तारत्वाद्यक्तधर्मवद्वस्त्वन्तरान्वयव्यातरेकानुविधानस्य चाप्र-त्वादिपकृतसकल्पभिविरुद्धधर्मकत्वस्य, तारत्वाद्यक्तधर्मवद्वस्त्वन्तरान्वयव्यातरेकानुविधानस्य चाप्र-त्वादिपकृतसकल्पभिविरुद्धधर्मकत्वस्य, तारत्वाद्यक्तधर्मवद्वस्त्वन्तरान्वयव्यातरेकानुविधानस्य चाप्र-त्वादिष्मकत्वस्य मानात्विमापे वस्तु कृतापि न निश्चीयेत ; अतश्च कस्माद्यि हेतोः कृतापि विषये कस्यापे पुतः प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिकं किमपि न स्यात् ; सर्वत्र सर्वस्योपाधिकत्वशङ्कासम्भवात् उपाधित्वेनाभिमतेऽपि तदसद्वावशङ्कयाऽन्वस्थापसङ्कात् ॥ वस्तुतस्तारत्वादेरन्यधर्मत्वं शिक्कित्वाभिमतेऽपि तदसद्वावशङ्कयाऽनवस्थापसङ्कात् ॥ वस्तुतस्तारत्वादेरन्यधर्मत्वं शिक्कित्वाभिमतेऽपि तदसद्वावशङ्कयाऽनवस्थापसङ्कात् ॥ वस्तुतस्तारत्वादेरन्यधर्मत्वं शिक्कित्वाभिमतेऽपि तदसद्वावशङ्कयाऽनवस्थापसङ्कात् ॥ वस्तुतस्तारत्वादेकमत्वाऽऽरोपणीयम्।

१ कत्यचिद्विति पदं क. ख. पु० नात्ति । वेग. 'कचिद्गि.... कुनश्चित्प्रमाणात् । कस्यचिद्धर्मिणः कश्चिद्धर्मे इति न स्यात् । यद्वा कस्यचित्प्रमातुः किश्चित्पवृत्तिनिवृत्त्यादिकं न सिद्धेये दिति ।

[41] न च ध्वानिधर्मा एव गृह्यन्ते ; स्पर्शाद्यनन्तर्भावेण भावेषु त्वगादीनामव्यापारात् न च अवणेनेव तद्रहणम् ; अवायवीयत्वेन तस्य वायुधर्मात्राहकत्वात् चक्षुर्वत् । तार-तार-तर्त्वाद्यो वा न वायुधर्माः आवणत्वात् कादिवत् । वायुर्वा न अवणग्राह्यधर्मा मूर्त-त्वात् पृथिवीवत् ॥ यदि च नैवम् ; कादीनामिष वायवीयत्वप्रसङ्गः ॥ ततः किम् ? अवयविगुणत्वेऽनित्यत्वम् ; परमाणुगुणत्वेऽग्रहणम् । द्वयमप्येतद्निष्टं भवतः ॥ अवश्यं च अवसा ग्राह्यजातीयगुणवता भवितव्यम् , विह्विरिन्द्रियत्वात् व्राणादिवत् ॥

न चार्स्यमाणमाराज्येत । न च संस्काराभावे धर्मस्योपनयः (उपस्थितिः—स्मरणम्) । न चाननुभूते संस्कारः । अतोऽस्य तारत्वादः प्रागन्यत्र प्रतीतिरपेक्षिता । तदभावादत्वारोपे। दुष्करः ।

[41] न च गकारप्रहणकाले सहैवानुभूयमानास्तारत्वादयो गकारे आरोज्यन्ते इति वाच्यम्—
अन्यधर्मस्वे तारत्वादेप्रहणायोगात् । तथा हि—तारत्वाद्यात्रयाः ध्वनयः कि वायवीयाः कि
वा नामसाः है नाद्यः ; तथा सति तेषां तारत्वादीनां कि त्वगादीन्द्रियान्तरेप्रहणम् उत श्रवसेव ।
न प्रथमः, त्वगादिप्राह्यतया ये व्यवस्थिताः स्पर्शादयस्तिज्वनन्तर्भावेणेषु स्पर्शादिसाहित्यनागृह्यमाणेषु तारत्वादिज्वर्थेषु तेषामप्रवृतेः । न द्वितीयः ; श्रवसे वायुप्रकृतिकत्वाभावेन वायवीयगुणजातीयगुणवत्त्वाभावेन वायुधर्मप्राहित्वाभावात् ; श्रवणं न वायुधर्मप्राहकम् अवायवीयत्वात्
चश्चर्वदिति । एवं तारत्वादयो न वायुपर्माः श्रावणत्वात् ककारादिवत् ; वायुनं श्रवणप्राह्यमम्
मूर्तत्वात् पृथिवीवादित्यनुमानाभ्यां तारत्वादेध्विनिधर्मत्वासिद्धिश्च । यदि चानुमानयोरनयारप्रयोजकत्वं , तार्हे ककारादीनामपि वायवीयत्वापितः ॥ 'ततः किं, तावताऽपि तारत्वादेरीपाविकत्वानिषेधा'दिति चेत् —कादेर्गित्यत्वस्य प्राह्यत्वस्य च भवदिष्टतयाऽवयविभूतवायुगुणत्वे
ऽनित्यत्वापितः , वायुगरमणुगुणत्वे चाग्रहणापितिरिति भवदनिष्टपसङः ॥ यदिष् प्राधानकमनुमानं तदिष नाप्रथोजकम् ; श्रवणं प्राह्यजातीयगुणवत् व हिरिन्द्रियत्वात् प्राह्यगन्धित्वातीयगन्धादिमद्धाणादिविति श्रवणे श्राह्यजातीयगुणवत्त्वस्य भिद्धतया तारत्वोदेर्वायवीयध्विन्धर्विति

[ननु तदर्थ श्रवणस्यापि वायवीयत्वाङ्गीकारात् प्राथमिकहेतुरासिद्धः । न च तर्हि त्वगिन्द्रियवत् स्पर्शग्राहितापत्तिः ; इन्द्रियाणां प्राह्मजातीयगुणवत्त्वस्थोक्ततया त्वचि स्पर्शस्य, श्रवण
ध्वनेश्चेव स्थितिकल्पनाद्यवस्थोपपत्तेः—इति चेत्—न—एवं तर्हि वाहिशिन्द्रियाणां स्वगतगुणजातीयतद्धिकरणद्वय-तत्समानाधिकरणग्रुणिक्रयादियोग्यग्राहिताया एव सत्त्वेनान्यादशककारादिग्राहकत्वासम्भवात् । त्वन्मते वर्णानां, वायवीयत्वे अवयविशवद्स्य ताल्वादिव्यापारकृतस्यावयवशव्दाजन्यत्वेन स्वपादिषु विशेषगुणेषु दृष्टायाः व्यवस्थाया गङ्गन अवयवावयविष्वनेकत्वद्याकितद्वस-

श्रवणे तारादिध्वनिजातीयगुणामावेन तारत्वादिगहणासम्भवात् ।

[42] सन्तु ध्वनयोऽपि नामसाः। तथा च तद्धमंग्रहणं श्रवसोपपत्स्यत इति चेन्न—
तारस्तारतरो वाऽवं गकार इत्यत ध्वनीनामस्फुरणात्। न च व्यक्त्या विना सामान्यस्फुरणम् कारणाभावात्। व्यक्तिस्फुरणसामग्रीनिविष्टा हि जातिस्फुरणसामग्री॥
कृत पत्त्। अन्वयव्यितरेकाभ्यां तथाऽवगमात्; पेन्द्रिकेष्वेव घटादिषु सामान्यग्रहणात्; अतीन्द्रियेषु च मनःप्रभृतिष्वग्रहणात्॥ स्वरूपयोग्यतेय तत्र निमित्तम्;
अकारणं व्यक्तियोग्यतेति चेत्—पवं तर्हि सत्ताद्रव्यत्वपार्थिवत्वादीनां स्वरूपयोग्यत्वे
परमाण्वादिष्विप ग्रहणप्रसङ्गः; अयोग्यत्वे घटादिष्विप तद्गुपलम्भापित्तिरिति दुरुत्तरं
व्यसनम्। तस्ताद्यक्तिग्रहणयोग्यतान्तर्गतैव जातिग्रहणयोग्यतेति तद्गुपलम्भे जातेरजुपलम्भ पव॥

प्रागमाबादिकस्पनागौरवेण च लाघवान्नित्यत्वस्यावायवीयत्वस्य च स्वीकृततया तेषामगृहण-प्रसङ्गात् । न च तद्वस्तुगृहणार्थमेव श्रोतकरूपनान्नायं दोष इति वाच्यम् — श्रोत्रस्य वायवीयत्वे, तीत्रादिध्वनीनां च तथात्वे तद्गाहितयेव श्रोत्रसिद्धशौचित्येन ।नित्यवर्णगृहणान्यथानुपपत्त्या तत्क-रुपनाऽभावात् । अतो नित्यवर्णगृहकं श्रोतमवायवीयमेवाभ्युपतव्यमिति तस्य पारेशेषात् नमीगुण-वर्णगृहित्वाच नमोद्धपत्य न वायवीयध्वनितद्भत्ततीत्रत्वादिगृहकता । न चावायवीयत्वेऽपि तद्गाहित्वम् ; वाहिरिन्द्रियत्वहेतुना गृह्यजातीयगुणवत्त्वावश्यकताया उक्तत्वात् तद्भावे च तद्भहणासम्भवात् ॥

[42] अस्तु ताई द्वितीयः पक्षः वर्णवत् ध्वनयाऽपि नामसा इति । एवं च नामसध्विनगततीव्रत्वाद्यारोपेणैवोपपतौ वर्णानां लायवेन नित्यत्वसिद्धिः । नमोगुणत्वाङ्गीकाराच्च श्रीत्रग्राख्यते पपितिरिति चेत् न तारस्तारतरे। गकार इति प्रशीतौ तारत्वादेवर्णस्य चैव गृहणेन ध्वनेरस्फुरणेन तारत्वादेधीनिनिष्ठत्वामावान् । न हि ध्वनिस्त्रप्रव्यक्त्यविषयीकरणे तारत्वादिधर्मिवप्र्योकरणं सम्भवति । प्रत्यक्षे सित्तकर्षस्य कारणतया धर्मे सित्तकर्षस्य च धर्मिद्धारेव वक्तव्यत्वेन जातिस्फुरणसामग्चाः व्यक्तिस्फुरणसामग्चाविष्ठत्वेन घटकामावे घटितायोगेन कारणामावात् । ननु जातिसित्तकर्षस्य व्यक्तिसित्तकर्षधिरतत्वेऽपि नैतत्सामग्चास्तत्सामग्विटितत्वम् सामग्चां वस्तुयोग्यताया आपि घटकत्वात् । जातौ सित्तकर्षश्चोन्द्रियसंयुक्तव्यक्तिसमवायादिन मात्रम् ; न त्विन्द्रियसंयुक्तयोग्यव्यक्तिसमवायाः ; मानामावात् । अते।ऽयोग्यव्यक्तिसमवायादिन घटकत्वसम्भवात् एतत्सामग्चां तस्सामग्चाविष्ठत्वं कृते।ऽवगम्यत् इति चेत्-अन्वयव्यितरेकाभ्याम् । इन्द्रियगाक्षेषु घटादित्वेव घटत्वादिग्रहणात् अतीन्द्रियमनः प्रभृतिषु च मनस्त्वादेरग्रहणात् । ननु सामान्यप्रत्यक्षे स्वस्त्रप्रत्योग्यता प्रयोजिका ; न तु व्यक्तिगतयोग्यता सित्तकर्षधिरिका । अतः

- [43] तथा च न तारत्वादीनामारोपसम्भव इति स्वामाविकत्वस्थितौ विरुद्धधर्माः ध्यासेन भेदस्य पारमार्थिकत्वात्त्रस्यभिक्षानमप्रमाणमिति न तेन वाधः॥
- [44] नापि सत्प्रतिपक्षत्वम् ; मिथो विरुद्धयोर्वास्तवतुरुपवलत्वाभावात् । एकस्या-न्यतमाङ्गवैकरुपचिन्तायामस्य वैकरुपे तस्यैव १ वाच्यत्वात् । अवैकरुपे, त्वद्यिनैव विकलेन भवितन्यमिति हीनस्य न सत्प्रतिपक्षत्वम् ॥ 'तथाऽपि नित्यः शन्दः २ अद्रन्य-द्रन्यत्वादिस्यत्रापि साधनद्शायां किञ्चिद्धाच्य'मिति चेत्—असिद्धिः॥

स्वयमयोग्यत्वादेव मनस्त्वाद्यमह इति चत् — तर्हि सत्ताद्रव्यत्वपृथिवीत्वादीनां परमाणुद्याणुकादि -द्वारकभिक्तकष्वलादिषि महणापत्तिः । तदर्थं सत्तादेरयोग्यत्वस्वीकारे च घटादिष्वापि न तदुप-लम्भः स्यादिति सर्वथा व्यसनादुत्तीणों न भविष्यसि । अते। योग्यव्यक्तिसमवायादिरेव सन्ति-कर्ष इति व्यक्तिमहणसामभ्रीघटितैव जातिमहणसामभ्रीति व्यक्तेरप्रत्यक्षे धर्मस्याप्रत्यक्षमेव ॥

[43] तसात्तारत्वादरन्यवर्मत्वासिद्ध्या आरोपिवत्वेन निर्वाहासम्भवात् खारसिकं खामावि-कत्वमप्रकम्प्यमिति तारत्वमन्दत्वादिविरुद्धधर्मसमावेशेन गकारेषु ज्वालाख्यल इव भेदस्य वास्त-वत्वात् न तेन प्रत्यभिज्ञानेनानित्यत्वरूपस्य साध्यस्य शब्दे बाध इति न वाधमादायोत्पत्ति-मत्त्वरूपहेतीर्दुष्टत्विमिति ।

[44] एवं सत्प्रतिपक्षमादायापि न दुष्टत्वम् ; उक्तहेतोः प्रतिपक्षहेतोश्च द्वयोरिप पक्षमत्त्र-सपक्षसत्त्वविपक्षासत्त्वाख्यस्वपत्रयवत्त्रस्वयं हि तावत्र भवति ; साध्यतदभावयोरिव तद्याप्ययोरिप ।विरोधेनैकत्र समावेशासम्भवात् । एवश्चासाद्धेनोः पक्षसत्त्वादिवेक्त्यमवैक-ल्यं वा । आधे, तदेव वैक्त्यमुच्यताम् ; किं तद्धीनसत्प्रतिपक्षत्ववचनेन । अन्त्ये, त्वदुक्त-हेतार्वेक्त्यमावश्यकिमिति दुर्वलस्य न समीचीनपित्रवक्षत्वम् । नतु त्वदुक्तहेतुदृषणद्शायां असामिरन्यतमाङ्गवेक्त्रत्यस्य वाच्यत्वेऽपि यद्दाऽसामिः स्वपक्षसाधनं कियते, तद्दाऽत्र साधन-दशायामिप त्वया, असात्कृतसत्पानिपक्षोद्धावनदशायां 'अङ्गवैक्त्यमुद्धाव्यतां मिति यथोक्तं तथा. किश्चिदङ्गवैक्त्ये वाच्यम् । न चत्, अर्थासिद्धं त्वदुक्तहेतार्वेक्त्यम् । आसाकः साधनपकारश्च शब्दस्य द्वयत्वाङ्गीकारेण, गुणत्वस्वीकारेण, ततुभयविषयौदासीन्येन वा त्रेधा भवति । तत्र प्रथम इत्यम्—शब्दो नित्यः द्वयानाश्चित्रत्वे सति द्वयत्वादिति । द्वयत्वमात्रोक्तौ घटादौ व्यभिचार इति विशेषणम् । द्वयानाश्चित्रत्वे सति द्वयत्वादिति । द्वयत्वमात्रोक्तौ घटादौ व्यभिचार इति विशेषणम् । द्वयानाश्चित्रत्वं च द्वयासमवेतत्वम् । अन्यथा सर्वस्य कालिक-

१ अयं क. २. पाठः । पा०. उद्भाव्यत्वात् । यो, 'अते। इन्यत्स्य वैकल्ये तदेव दूषणं वाच्यम् उपजीव्यत्वात्' ।

२ न विद्यते द्रव्यं समवायि यस्य तदद्रव्यं, तादशद्रव्यत्वादिःयर्थः ।

[45] द्रव्यं शब्दः साक्षात्सम्बन्धेन गृद्यमाणत्वाद्धटवदिति सिद्ध्यतीति चेन्न—
एतस्याप्यसिद्धेः । न हि श्रोत्तगुणत्वे द्रव्यत्वे वाऽसिद्धे साक्षात्सम्बन्धे शब्दस्य प्रमाणमित्तः॥ 'परिशेषोऽस्ति । तथा हि—सदाद्यभेदेन सामान्यादित्तयव्यावृत्तौ मूर्तद्रव्यसमवायनिषधेन कर्मत्वनिषधात् द्रव्यगुणत्वपरिशेषे संयोगसमवाययोरन्यतरः सम्बन्ध'
इति चेन्न—बाधकवलेन परिशेषे द्रव्यत्वस्यापि निषधाहिङ्गश्राहकप्रमाणवाधापत्तेः।
बाधके सत्यपि वा द्रव्यत्वाप्रतिषेधे कर्मत्वादीनामप्यप्रतिषध्यमसक्तौ परिशेषासिद्धेः।
तस्मादेकदेशपरिशेषो न प्रमाणम् । सन्देहसङ्कोचमात्रहेतुत्वात् ॥ अथ द्रव्यत्वे कि
बाधकम् ? उच्यते- शब्दो न द्रव्यं वहिरिन्द्रियव्यवस्थाहेतुत्वाद्रपादिवत् । इति परिशेषाद्रुणत्वेन १ समवायि(य)सिद्धौ लिङ्गश्राहकप्रमाणवाधितत्वान्नाव्यवहितसंवन्धश्राह्य-

सम्बन्धेन कालवृत्तितयाऽसिद्धिप्रसङ्गात् । एवं च प्रागमावे व्यभिचार इति विशेष्यद्रलमिति चेत् पक्षसत्त्वरूपाङ्गवैकल्यं त्वदीयहेते।रिति ।

[45] ननु शब्दो द्रव्यं साक्षादिन्द्रियसम्बन्धेन गृह्यमाणत्वात् घटवादित्यनुमानेन द्रव्यत्वसिद्धिः रिति चेत्—साक्षात्मम्बन्धो हि संयोगसमवायान्यतरो विवक्षितः । द्रव्यत्वश्रीलगुणत्वान्यतरासिद्धौ च सोऽपि न सिद्धचर्तित हेश्वसिद्धिः स्थादिति तत्र प्रमाणमुपन्यस्यताम् ॥ 'नन्वित्त परिशेन् मानुमानम् । तन द्रव्यगुणान्यतरत्वे सिद्धे उक्तपूर्वेण द्रव्यत्वमनुमीयते । एवं हि परिशेषः शब्दो न सामान्यादित्रयं, नाप्यमावः ; सत्त्वशब्द्यत्वस्पसामान्यिवश्चिषवद्धमित्रत्वात् । न च कर्म, मृतद्रव्यासमवेतत्व दिति चेत्र—एवं युक्त्याऽन्यतरपरिशेषेण द्रव्यत्वस्थापि हेश्वन्तरेण निषेष-सम्भवात् साक्षात्मम्बन्धेन गृह्यमाणत्वस्पलिङ्गमाहकप्रमाणेन परिशेषेण नित्यत्वसाधकद्रव्यत्व-स्थाले स्थात् स्थात् गृह्यमाणत्वस्पलिङ्गमाहकप्रमाणेन परिशेषेण नित्यत्वसाधकद्वय्व-स्थाने कर्मत्वादेरप्यनिपेषात् 'द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यादिर्वा शब्द' इति सन्देशनपायाद्धेत्वसिद्धिः । तस्मादेकांशपरिशेषोत् 'द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यादिर्वा शब्द' इति सन्देशनपायाद्धेत्वसिद्धिः । तस्मादेकांशपरिशेषो न प्रमाणम् । परं तु सन्देहे किञ्चित्रकोशिमालब्यावर्तनं स्थात् । कि तेन शब्य द्वव्यवनिष्ये कि प्रमाणमिति चत् — शब्दो न द्रव्यं बाहिरिन्द्रियव्यवस्थाहेतुत्वात् स्थादिनवित्यनुमानम् । व्यवस्थाहेतुत्वं च अन्योन्येन्द्रियभेदानुमापकोपल्लिश्वित्वयत्वम् । स्वपरस-गम्बर्स्पश्चेश्वन्त हि स्याहिणामिन्द्रियाणां मिथो भेदं स्थापयन्तीति । एवं परिशेषात् गुणत्वस्य, तत एव किञ्चद्धिमिणि समवायस्य च सिद्धः ; न तु द्रव्यत्वस्य । साक्षात्सन्यन्वेन गृह्यमाणव्य-स्वित्वस्यवस्य । एवं च

१ यद्यपि द्रव्यत्वासिद्धिकथनमेव प्रकृतम् — तथाऽपि पारेशेषात् गुणत्वस्य अत एव समवायेन तदाधारस्य च सिद्धिकथनं हेतुघटकस्य अद्रव्यक्तवांशस्याप्यासिद्धिसुचनार्थम् ।

स्तवकः]

203

त्वेन द्रव्यत्वसिद्धिः । न चासिद्धेन सत्प्रतिपक्षत्वम् ; असिद्धस्य हीनवलत्वात् ॥

[46] ननु शब्दस्तावद१श्रोत्रगुणो नैवेति त्वयैव साधितं प्रवन्धेन। न च श्रोत्रगुणः, तेन गृह्यमाणत्वात् । यद् येनेन्द्रियेण गृह्यते, नासौ तस्य गुणः ; यथा गृह्यमाणो गन्धादिः । श्रोतं वा न स्ववगुणप्राहकम् इन्द्रियत्वात् प्राणवत् इति न गुणत्वसिद्धि-रिति चेत्—ततः किम् ? न चैतदिण ; प्राणादिसमवेतगन्धाद्यप्रदे स्वगुणत्वस्याप्रयो-जकत्वात् । २ अयोग्यत्वं हि तत्नोपाधिः।

द्रव्यासमवेतत्वरूपविशेषणं द्रव्यत्वरूपविशेष्यं चासिद्धिमिति तस्य हीनवलत्वान्न साधकत्विमिति न सत्प्रतिपक्षत्वम् ॥

[46] ननु शब्दः श्रोत्रातिरिक्तगुणां न भवतिति नैयायिकैरेव विस्तरेण साधितमस्ति । वयमत्र श्रे त्रगुणस्वमनुमानद्वयेन निषेधामः — शब्दो न श्रे त्रगुणः तद्वाह्यस्वात् । यत् यद्वाह्यं, न स तद्वुणः ; यथा प्राणादिप्राह्यां गन्धिदः । न हि प्राणिनष्ठा गन्धो गृह्यते ; िकं तु बाह्य इति । एवं श्रे त्रं न स्वगुणप्राहकं हिन्द्रयस्वात् प्राणविदिति । एवं च तस्य गुणस्विसिद्धिरिति चेत् — अस्तु तदसिद्धः । ततः किन् ? द्रव्यस्विनिष्यः किल प्रकृतः । तत्र च हेते न दुष्टस्विभिति । नन्वनेन गुणस्वासिद्धौ द्रव्यस्विनिष्यक्तानुमानं दुष्टं स्वादिति चत् — म — गुणस्वासिद्धग्रमावात् । योग्यस्वमयोग्यस्वं च हि विषयिनष्ठिमिन्द्रियिनष्ठं चेति द्विविषम् । तत्वायोग्यस्वं विषयिनष्ठिमिन्द्रियनिष्ठं चोति द्विविषम् । तत्वायोग्यस्वं विषयिनष्ठिमिन्द्रियनिष्ठं चोति द्विविषम् । तत्वायोग्यस्वस्वापिदिवात् । न ह्वायाद्वस्य व्याविक्षक्तम् ; आपि स्वयोग्यस्वम् । तद्वुणोऽतद्वुणो वाऽयोग्यस्विः गृह्यते द्विते । एवं चातद्वाह्यस्य तद्वुणस्वव्यापकस्वामावे तद्वाह्यस्य व्यापकान्यस्य गृह्यते हिति । एवं चातद्वाह्यस्य तद्वुणस्वव्यापकस्वामावे तद्वाह्यस्य व्यापकान्यस्य च व्यापकान्यस्य व्यापकान्यस्य व्यापकान्यस्य व्यापकान्यस्व । व्यापकान्यस्य च व्यापकान्यस्य च व्याप्यामावस्वस्य व्यापकान्यस्व यत्व येनान्द्वियेण गृह्यते नासौ

१ पा० शब्दश्श्रोत्तगुणो नैवेति त्वयेव साधितं प्रवन्धेन; न श्रांत्तगुणः इति । वा. किचित्तु शब्दः श्रोत्तगुणो नेति पठन्ति । तत्नायमर्थः – महता प्रवन्धेन शब्दस्य श्रोत्तप्राद्यां प्रतिपादयता त्वयेव श्रोत्तगुणो नेति साधितं भवति । कथमेतेनैतस्प्रतिपादितं भवदित्यत्रोक्तं, न श्रोत्तगुण इति' । २ प्रकाशे, 'प्रथमानुमाने श्रोत्तयोग्यगुणत्वव्याप्यज्ञातिशुन्यत्वमुपाधिः , अन्त्यानुमाने त्वयोग्यगुणकत्वमुपाधिरित्यप्रयोजकत्वमुभयते'त्युक्तम् । अत्र प्रथमोपाधिर्मूलदर्शि-तसामान्यमुखव्याप्त्यन्तर्गतसाध्यप्रयोजको न भवति । मूले, 'गृह्यते तु योग्यो योग्येने'ति । विषयकरणयोशीग्यत्वकथनानुसारेण यथाश्रातमयोग्यत्वं स्रीकृत्य विस्तरोक्तमत्र साधु भाव्यम् ।

[47] अन्यथा—सुखादिनीत्मगुणः तेन गृह्यमाणत्वात् रूपादिवत् । न वा तेन गृह्यते वत्समवेतत्वाददृष्टवत् । आत्मा वा न तद्प्राह्यकः तदाश्रयत्वात् गन्धाद्याश्रयघटादि-विद्याद्यापि शङ्क्ष्येत । तस्मात् स्वगुणः परगुणो वाऽयोग्यो न गृह्यते ; गृह्यते तु योग्यो योग्येन । तत् किमलानुपपन्नम् ॥

[48] अवश्यं च श्रांत्रेण विशेषगुणग्राहिणा भवितव्यम् इन्द्रियत्वात् । अन्यथा तन्नि-माणवैयर्थात् । १ तदन्यस्थेन्द्रियान्तरेणैव ग्रहणात् । न च द्रव्यविशेषग्रहणे तदुपयोगः; २ विशेषगुणयोग्यतामाश्चित्यैवेन्द्रियस्य द्रव्यग्राहकत्वात् ; न द्रव्यस्वरूपयोग्यता-मात्रेण । अन्यथा चान्द्रमसं तेजः स्वरूपेण योग्यमिति तद्प्युपलभ्येत; आत्मा वा मनो-

तद्भुण इति व्याप्तिरापे न भवतीति तद्भाद्यात्वहेतुनाऽश्रोत्रगुणत्वसाधनं तावन्न भवति ; साध्या-भावे हेत्वभावाप्रयोजकत्वस्थापविश्वितया हेतौ साध्याव्याप्यत्वस्यापि सिद्धत्वात् ॥ एवं द्विती-यानुमाने इन्द्रियनिष्ठं खगुणप्रहणविषये अयोग्यत्वमुपाधिः ; स्वगुणप्राहकत्वाभावरूपसाध्यं यत्न, तत्न तद्विषयेऽयोग्यत्वस्य सत्त्वात् ; श्रोत्रे चिन्द्रियत्वरूपहेतुमति शब्दं प्रत्ययोग्यत्वस्याभावाच ।

[47] अन्यथा अयोग्यत्वत्यानुपाधिते, 'सुलादिनीत्मगुणः तद्ग्राह्यत् । यद्ग्राह्यः, स न तद्गुणः यथा रूपादिः । सुलादिनीत्मग्राह्यः आत्मसमवेतत्वाद दृष्टवत् । यद्ग्रा आत्मा न सुलादिशहकः तदाश्रयत्वातः यो यदाश्रयः स न तद्ग्राहकः ; यथा गन्धाद्याश्रयो घटादि'रित्याद्यनुमानमपि साधकतया शङ्कचेत । अत्र प्रथमानुमानीयव्यतिरेकव्याप्तिर्द्धितीयेन दर्शिता।
तत्र वस्तुनिष्ठमयोग्यत्वं, उत्तरानुमाने कारणनिष्ठमयोग्यत्वं च ह्यपाधिः ; तथैव त्वदुक्तेऽपीति।
तस्मात्स्वगुणः परगण इति न विशेषः । अयोग्यत्वे न प्रहणम् । योग्यं चेद्वस्तु, कारणं च
यदि योग्यम्, ताह तत्तेन गृह्यत एव । अतो गुणत्ववाधकानुमानयेर्द्वितत्वात् असादुक्तद्रव्यत्वनिषेधकानित्यत्वसाधकहेत्वोर्भध्ये किमनुपपन्नमित्तः ?

[48] न केवलं गुणत्वे वाधकाभावः ; साधकमण्यास्ति । श्रीत्रं विशेषगुणग्राहि इन्द्रियत्वात् इत्यनुमानेन साध्यमानं विशेषगुणग्राहित्वं क्लसानां विशेषगुणानां श्रीत्वाग्राह्यत्वात् परिशेषाच्छ्वर-मेव विशेषगुणमादाय पर्यवस्यतीति । विशेषगुणग्राहित्वानक्षीकारे च श्रीत्रोन्द्रियवैयथर्यादिन्द्रि-यत्वमेव न स्थादिति नाप्रयोजकत्वम्। न ह्यन्यो विशेषगुणोऽनेन ग्राह्यः ; तस्य रूपादेश्चक्षुरा-दिग्राह्यत्वात् । न च ध्वन्यात्मकशव्दग्रहणादुक्तः नुमानेऽश्वीन्तरप्रसाक्तिः ; वर्णात्मकशव्दन्यायेन त्वन्मते तत्वापि नित्यत्वद्वव्यत्वसिद्धौ दोषामावात् । न च शव्दरूपद्वयग्राहितयेव तत्क्लसिरिति

१ अत्र तदर्थस्येति प्रतीकं कृत्वा श्रीत्रविषयस्य शब्दस्थिति बै।धन्यां व्याख्यातम् । तदनु-गुणो मृलपाठी मृग्यः । २ विशेषण्योग्यतां क. स्व. पा० ।

ब्राह्य इति सुषुष्यवस्थायामप्युपलभ्येतः अनुद्भूतक्षपेऽपि वा चक्षुः प्रवर्तेत । तसात् गुणयोग्यतामेव पुरस्कृत्येन्द्रियाणि द्रव्यमुपाद्दतेः नातं।ऽन्यथेति स्थितिः । अत पव नाकाशादयश्चाक्षुषाः॥

[49] अस्तु तर्हि शब्दो नित्यः नित्याकाशौकश्गुणत्वात् तद्गतपरममहत्रपरिमाणव-दिति प्रत्यनुमानमिति चेन्न-अकार्यत्वस्योपाधेर्विद्यमानत्वात् । अन्यथा-आत्मविशेष-

न विशेषगुणग्राहित्वमावश्यकामिति वाच्यम् - शब्देन श्रोत्रसाधने शब्दगतद्वव्यत्वगुणत्वादेरनपेक्षितत्वनान्येन्द्रियाप्राद्यशब्दगाहितया श्रोत्रसिद्धौ तस्य द्रव्यत्वगुणत्वान्यतरिविचिकित्सायां इन्द्रियाणां विशेषगुणयोग्यतामपेक्ष्यैव द्रव्यमाहकत्वदर्शनात्, 'तिदिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षत्वं यत्न, तत्न
तद्योग्यविशेषगुणविषयकत्वं भिति नियमसद्भावात् गुणयोग्यतास्त्रपसहकार्थमावे द्रव्ययोग्यतामात्रेण
द्रव्यमाहकत्वामावात् श्रोत्रस्य विशेषगुणप्राहित्वावश्यकतापरामशीत् । अन्यथा द्रव्ययोग्यतामात्रस्य कार्यकरत्वे — चन्द्रिरणानामनुद्रतस्पर्शानामपि त्वाचप्रत्यक्षापतिः । आत्मनश्च मनाप्रहणयोग्यत्वात् ज्ञानादिविशेषगुणाभावकात्रे सुपुतावापे केवस्ततदुपरुम्भापतिः । अनुद्रतस्त्पकं कापास्त्रपावकादिकमपि चक्षुषा गृद्धेत । तस्मात् गुणयोग्यतास्त्रपसहकार्यभावादेव नीस्व्यमाहित्वम् ; न सिद्धन्तप्रकारेणिति वस्तुस्थितिः । एवं गुणयोग्यतास्त्रपसहकार्यभावादेव नीस्वपकाशादीनां सत्यपि सिन्नकर्षेऽचाक्षुपत्वम् । एवं च शब्दस्य द्रव्यत्वे श्रोत्रमाद्यगुणान्तराभावेन न तस्य प्राह्यत्वम् ।

[न च तीत्रत्वमन्द्रत्वादिरेव गुणः ; तस्य वर्णानिष्ठत्वस्य त्वदनिभमतत्वात् । न च— अतिन्नष्ठत्वेऽपि न देषः ; द्रव्यविषयकप्रत्यक्षस्य तद्धृतिगुणविषयकत्वामिति नियमाभावात् ; यिकि श्चिद्धुणविषयकत्वमित्येव नियमात् । अत एव नीलं नभः , पीतः शंखः इत्यादिप्रती-तिः— इति वाच्यम् । तीत्रत्वादेर्गन्धरसादावापे सत्त्वनागुणत्वात्, गुणे गुणानक्कोकारात्, यिन्षष्ठं तीत्रत्वादिसामान्यं तस्याः व्यक्तेरप्रहणे तस्य सामान्यस्य प्रहणासम्भवस्य प्रागुक्तत्वात् । अते न तत्पुरस्कारेण वर्णप्रहणसम्भवः । एतेन ध्वने विशेषगुणत्वस्तिकारेण विशेषगुणप्राहित्वसमर्थनेऽपि न निस्तारः ; गुणयोग्यताद्धपसहकार्यभावेन वर्णप्रहणासम्भवात् । ]

अतः सिद्धं वर्णस्य गुणत्वम् । तस्मादद्रव्यद्रव्यत्वस्त्रपहेतुरसिद्ध इति ॥

[49] अस्तु तार्हे शब्दस्य गुणत्वस्थीकारेण द्वितीयः प्रकारः, शब्दे। नित्यः नित्याकाशैकगुण-त्वात् तन्निष्ठपरममहत्त्वाख्यपरिमाणवदिति। अत्र गुणत्वं द्वित्वादावपाति एकगुणत्वमुक्तम् । तच्चैक-

१ ध्वंसानविक्टिन्नसत्तायोगित्वं साध्यं, विशेषवारणाय गुणपदाभिति, प्र. । गुणपदमप्रधा-नार्थकमिति मकरन्दे । २ तद्भतं परममहतः परिमाणं तदिवेति विम्रहः ।

गुणा निस्याः तदेकगुणत्वात्तद्रतपरममहत्त्ववदित्यपि स्यात् । 'अस्य प्रत्यक्षवाधितत्वाद-हेतुत्व'मिति चेन्न—निरुपाधेर्बाधानवकाशात् । स्वभावप्रतिवद्धस्य च तत्परित्यांग स्वभावपरित्यागप्रसङ्गात् । तस्माद्वाधेन वोषाधिरुन्नीयते, अन्यथा वेति न कश्चिद्वि-शेषः॥

[50] एतेन श्रावणत्वाच्छव्दत्ववदित्यपि परास्तम् ; अत्नापि तस्यैवोपाधित्वात् । अन्यथा गन्धक्तपरसस्पर्शा अपि नित्याः प्रसच्येरन् ; प्राणाद्येकैकेन्द्रियप्राह्यत्वात् गन्ध-त्वादिवदित्यपि प्रयोगसौकर्यात् ॥

[51] विरोधव्यभिचारावसंभावितावेवात्रेत्यसिद्धिरेव १ शिष्यते । साऽपि नास्ति। तथा हि—शब्दस्तावत् 'पूर्वोक्तरन्यायेन स्वाभाविकतीव्रमन्दतरतमादिभावेन प्रकर्षनि-

मात्रवृत्तिगुणत्वम् । तत् अनित्यज्ञानादावपीति आकाश्वेकगुणत्वम् । तच्च आकाशमात्रवृतिगुणत्वम् । आकाशे नित्यत्वकथनं च शब्दस्थाधारानित्यताप्रयुक्तानित्यताशङ्काः नास्तीति ज्ञापनायः;
न तु तस्य हेतौ प्रवेशः । आकाशमात्रवृत्तित्वादित्यलम् । गुणत्वकथनमपि प्रागुक्तद्रव्यत्वपक्षत्यागसूचनायोति चन्न — ध्वंसाप्रतियोगित्वरूपनित्यत्वसाधनेऽनुत्पत्तिमत्त्वरूपाकार्यत्वस्थोपाधित्वात् । तस्थोपावित्वामावे आत्मविशेषगुणाः नित्याः तन्मात्रगुणत्वात् तन्निष्ठपरममहत्त्ववदित्यनुमानस्यादुष्टत्वापत्तः । नन्वस्य हेतोर्ज्ञानाद्यनित्यत्वविषयकप्रत्यक्षण नित्यत्ववाधादुष्टत्वम् । न
तूक्तोपाधिमत्त्वादिति चन्न — पक्ष हेतुमत्त्वं स्वःकृत्य साध्यवाधे तत्रोपाधेरप्यावश्यकत्वात् । निरुपाधेहेताः साध्यव्याप्यत्वया व्याप्यसत्त्वे साध्यवाधरूपदेशवासम्भवात् । स्वाभाविकसाध्यव्यातिमती
हेतोः साध्यं परित्यज्य स्थितौ व्याप्यस्तमाववत्त्वहानिपसङ्कात् । अताऽस्त्येव तत्रोपाधिः । स
परं वाधेन वोर्त्वायताम् ; साध्यव्यापकत्वमाधनाव्यापकत्वग्राहकसामग्रीवलादिना वा प्रकारान्तरेण।
उपाधिमत्त्वं तु सर्वथाऽविशिष्टम् । अतो नायमपि प्रतिपक्षः ।

[50] अनेनैवाकार्यत्वोपाधिना शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववाद्ति तृतीयप्रकारेण प्रतिप-क्षवर्णनमपि परास्तम् ; तस्यानुपाधित्वे, गन्वादयो नित्याः घ्राणायकैकेन्द्रियमाद्यत्वात् गन्धत्वादि-वदित्यप्यनुमानप्रयोगस्य सुकरतया तेषामपि नित्यत्वापत्तिः ।

[51] एवमुत्पत्तिधर्मकत्वस्यावाधितत्वमसत्पतिपक्षितत्वं च निरूपितम् । विरुद्धत्वव्याभिचारित्वे त्र नैव सम्भवतः ; अन्यत्न कचिदापे साध्याभावसामानाधिकरण्यादर्शनात् । अतोऽसिद्धिरेवोद्धाः व्यतया शिष्यते, यदि हेत्वाभासत्वं विवाक्षितम् । साऽपि किं स्वरूपासिद्धिवर्धाप्यत्वासिद्धिर्वा ।

१ अयं क.<sup>2</sup> पाठः। पा० आसिद्धिरवाशिष्यते वे।. 'असिद्धिरेव संमान्यतया शिष्टा'।

र प्रकाशे पूर्वोक्तेति प्रतीकधारणम् । पा० पूर्वन्यायेन, क. ख. पु०।

कर्षवानुपलभ्यते । इयं च प्रकर्षनिकर्षवत्ता कारणभेदानुविधायिनी सर्वत्रोपलब्धा । अकारणका हि नित्याः प्रकर्षवन्त एव भवन्ति , यथाऽऽकाशादयः ; निकृष्टा एव वा, यथा परमाण्वादयः । न तु किञ्चिद्दिशयानाः कुतिद्विद्दपकृष्यन्ते । तिद्देयं नित्येभ्यो व्यावर्तमाना कारणवत्सु (तां) च भवन्ती जायमानतामादायैव विश्राम्यतीति प्रति-वन्धिसद्धौ प्रयुज्यते—शब्दो जायते, प्रकर्षनिकर्षाभ्यामुपतत्वात् माधुर्यादिवत् । अन्यथा नियामकमन्तरेण भवन्ती नित्येष्विप सा स्यात् (भवतीति नित्येऽपि स्यात्) ; नियमद्वेतो-रभावात् ॥ शब्दादन्यवेयं गतिरिति चन्न-साध्यधर्मिणं विद्वायोते प्रत्यवस्थानस्य सर्वा-नुमानस्रलभत्वात् । न चेह १ व्यञ्जकतारतम्याद्यञ्जनीयतारतम्यम् ; अस्वामाविकत्व-प्रसङ्कात् । व्यवस्थितं च स्वाभाविकत्वम् । न च व्यञ्जकोत्पादकाभ्यामन्यस्यानुविधानम्मस्ति । न च स्वाभाविकत्वौपाधिकत्वाभ्यामन्यः प्रकारः सम्भवति ॥

नाद्या ; प्रकर्भनिकर्भवत्तास्वपंहतुनात्पत्तिमत्त्वस्य शब्दे साधनात् । न चालाप्यसिद्धिः ; तीत्र-तीत्रतरःव-मन्दमन्दतरःवादेरुपलभ्यमानःवात् । न चद्मौपाधिकम् ; उपाध्यनुपलम्भाविशिष्ट-शब्दवृत्तित्वोपलम्मरूपहेतुना स्वामाविकत्वस्य पूर्वोकत्वात् । न चात्र व्याप्तचप्रहणम् ; यत इथं किञ्चिद्वधिकपकर्षान्यावधिकनिकर्षोभयवत्ता कारणविशेषानुसारित्वेनैव सर्वत दृष्टा । अका-रणकानां नित्यानां मध्ये आकाशादिषु सर्वापेक्षया प्रकर्षमात्रस्य परमाण्यादिषु च निकर्षमात्रस्य दर्शनात् । कञ्चित्पदार्थमातिशय्य कस्माचिदपकृष्टतयाऽवस्थित्यद्शनात् । अतोऽन्वयवत् व्य-विरेकताऽपि व्याप्तिरस्ति । तसादियं प्रकर्षनिकर्षवत्ता नित्यव्यावृत्तवात् कारणवदन्वयाचेत्प-तिमत्त्वाविनाभूतिति व्यासिसिद्धिः । माधुर्यादिश्च दृष्टान्तः । अन्यथाऽपयोजकत्वशङ्कया व्या-शचर्लाकार इयं प्रकर्षनिकर्षवत्ता क रणवैलक्षण्यमन्तरेण भवन्ती चत्, नित्येष्विप स्यात् ; व्यव-स्थाकारणाभावात् । ननु शब्दादन्यत्नास्याः कारणैवलक्षण्यसपिक्षताः; न विहेति चेन्न-- 'पक्षं विहायान्यलायं नियम' इति पूर्वपक्षस्य सर्वलानुमाने सम्भवादनुमाने।च्छेदापतेः । अते। नाप-योजकत्वमापे । न च वस्तुत इह प्रकर्षनिकर्षवत्तेव नास्ति ; किन्तु मणिकृपाणादिभेदान्मुख ह्रस्वदीर्घत्वादिवत् व्यञ्जकगततारतम्याचीनव्यञ्जनीयगततारतम्यमिहापीति वाच्यम् । तार्हे तारत्वा-देरत्रास्वामाविकत्वप्रसङ्गात् । लाके तारतम्यविषये व्यञ्जकीत्पादकान्यतरातिरिक्तानुविधानस्या-भावेन अन्यतरानुविधानवळन स्वाभाविकत्वौपाधिकत्वान्यतरप्रकारस्वीकारावद्यकत्वेन तत्नौपाधि-कत्वासम्भवस्योक्तत्वेन च स्वामाविकत्वस्य प्रागेव व्यवस्थितत्वात् । अतो नीत्पत्तिमत्त्वं स्वरू-पासिद्धम् ।

१ न चेद्याझकेति सर्वत्र पाठः ।

[52] 'स्रादेतत् । तथाऽण्युत्पत्तिं स्यत्वेन को विरोधः? येन प्रतिबन्धसिद्धिः स्यात् । असिद्धे च तिसन्, भवतां व्यापकत्वासिद्धः , अस्माकमप्रयोजकः , सौगतानां सिन्धधिषश्चवृत्ति (व्यावृत्ति) रयमुपक्रान्तो हेतुः' इति चेत्-न । इदं ह्युत्पत्तिमत्तं विन्धशक्षारणसिन्निधिविरुद्धेभ्यो नित्येभ्यः स्वव्यापकिनवृत्तौ निवर्तमानं विनाशकसिन्निधिविरुद्धेभ्यो नित्येभ्यः स्वव्यापकिनवृत्तौ निवर्तमानं विनाशकसिन्निधिवित्याने विश्वाम्यतीति ॥ 'विनाशकारणसिन्निधानेनावश्यं जायमानस्य भविन्वव्यमिति कृतो निर्णात'मिति चेत्— न तदसिन्निधानं हि न तावदाकाशादेरिय स्वभाववित्रधात् ; उत्पत्तिधिनाश (शक)योः संसर्गदर्शनात् । अविरुद्धयोरसिन्निधिस्तु देश-विप्रकर्षोद्धिमविद्वन्थ्ययोरिव स्थात् । देशयोरिप विप्रकर्षो विरोधाद्वा हेत्वभावाद्वा । पूर्वोक्तादेव न प्रथमः । द्वितीयस्तु पटकुङ्कमयोरिव स्थात् , यदि कुङ्कमसमागमादर्वागिव

[52] नन्बस्तु स्वस्त्रपासिद्धिराहित्यम् । अथापि हेतुरस्तु , साध्यं मास्तु । न च नित्य-त्वोत्पत्तिमत्त्वयो।विरोधोऽस्ति, येन अनित्यत्वेन हेतोव्याप्तिसिद्धः स्यात् । एवमसिद्धे प्रतिबन्धे तार्किकमते व्यापकत्वासिद्ध इति हेतुव्धवहर्तव्यः ; साध्यगतेन हेतुव्यापकत्वासिद्धिरूपदोषेण हेतोर्दुष्टलात् । असाकं तु भीमांसकानां मतेऽयमप्रयोजकनामा । सौगतमते च सन्दिग्ध-विपक्षवातिसंज्ञः ; सन्दिद्यते विपक्षे नित्येऽस्य वृत्तिरिति । अतः सर्वथा हेतुर्दुष्ट इति चेन्न-यत्रे। एतिमत्त्वं, तत्र विनाशकारणसान्निध्यमिति विनाशकसन्त्रिधिखावदुः पत्तिमत्त्वव्यापकः । निःयानि विनाशकसन्निधिराहितानि । अतो व्यापकाभाबादुत्पात्तिमत्त्वमापे तेभ्यो निवर्तते । त्रिधिमत्त्वे च विनाशित्वस्यावस्यकतया उत्पत्तिमत्त्वमनित्यत्वनियतामिति ॥ ननु तत्सित्रिधेरुत्पत्ति-मत्त्वव्यापकत्वमेव कुतो निर्णीतिमिति चेत् - श्रयताम् - उत्पत्तिमत्त्वे विनाशकासित्रधानं त्वया कुत उच्यते , किमुमयोर्विरोधमाश्रित्य कि वाडिवराधेडिप कारणान्तरात् ? तल न तावत् आका-शादाविवोत्पत्तिमति तदसन्निधाने स्वभाविवरोधो हतुः ; उत्पत्तिविनाशकयाः घटादिषु संसर्गदर्श-नेन स्वभावविरोधासम्मवात् । न द्वितोयः ; असति विरोधे विनाशकासन्निधिः हिमद्विन्ध्यशैलयो-ारेव मिथो विपक्रष्टे रशस्यःवाद्वा विपक्रष्टकालस्याद्वा । नायः ; उत्पत्तिमद्शस्य ।विनाशकदेशस्य च विपकर्षः कि स्वभावते। विरोधात्, किं वा सन्निधापकहैत्वभावात् । न प्रथमः ; उत्पत्तिविनाशकर्याः कचिद्धटादौ सन्तिधेरुक्तत्वेन स्वभावविरोधासम्भवात् । अतो द्वितीयो हेत्वभाव एव, पृथविस्थतयोः पटकुङ्कुमयो।रिव, विपकर्षनियामको वक्तन्यः । स च तदा स्यात् , यदि यथा कुङ्कुमसमागमात् प्रागैव पटो विनर्यति तथा विनाशकसानिधानात् प्रागेव पटो नर्येत् । तदा किल पटदेशस्य विनाशकदेशस्य च सन्निकर्षे। न भवेदिति । न च विनाशकसन्निधानात् प्राग्विनाशप्रसिक्तः ; कारणामावे कार्यासम्भवात् । कुङ्कुनसमागमं विनाऽपि तु पटविनाशः सम्भवति , तस्य तहाः हेतुत्वात् । विनाशकं विना न विनाश इतिवत् कुङ्कमसम्बन्धं विना न विनाश इत्यापि नियमी

प्रश्वंसकसंसर्गाद्वांगेव पटो विनद्येत्। यथा द्वि विनादाकारणं विना न विनादाः, तथा विदि कुङ्कुमसमागमं विना न विनादाः पटस्येति स्यातः, कस्तयोः संसर्गे वारयेत्। तसाद्विरुद्धयोरसंसर्गः कालविप्रक्षपिनयमेन व्यातः । स १ चातो निवर्नमानः सव्या-प्यमुपादाय निवर्तत इति प्रतिबन्धसिद्धिः॥

[53] 'स्रोदेतत्। यद्यवमास्थिरदशब्दः, कथमर्थेन सङ्गतिरस्योपलभ्यते'इति चेत्-यथै-वार्थस्यास्थिरस्य २ तेन ॥ 'ज्ञातिरेव पदार्थः, न व्यक्तिरिति चेन्न-शब्दात्तदलामप्रसङ्गात् ॥ आक्षेपत इति चेत्—कः खब्वयमाक्षेपो नाम ? न तावदनुमानम् ; अनन्ताभिःसद सङ्ग-तिवदिवनाभावस्यापि प्रहीतुमशक्यत्वात् । शक्यत्वे वा, सङ्गतरिप तथैव सुप्रहत्वात्

लोके यदि स्थात्, तदा पटकुङ्कुमयोरापे संसर्गो वारियतुमशक्य एव स्थात् । परं तु नियमस्तथा न क्लिसोऽस्ति । अतो विनाशकसिन्धानात् पूर्व विनाशासम्मवात् सिन्धानहेतोः
सत्त्वात् उत्पत्तिधर्मके पटादौ विनाशकसिन्धिद्देशिवपकर्षनिरस्था न भवति । [न च विनाशकारणसमागमात् प्राक् पटनाशासम्भवेऽपि पटसमागमात् प्राक् विनाशकारणिनाशसम्भवात्
देशिविप्रकर्षः सुवच इति वाच्यम् — कदाचित्रन्नाशसम्भवेऽपि सर्वदा तन्नाश मानाभावास्कार्यनित्यत्वसिद्ध्यसम्भवात् ।] तस्मात् प्रकारान्तराभावादिगिरुद्धयोरुत्पन्नप्रध्वंसक्रयाः कालविप्रकर्षमादायासंसीर्गो वाच्यः, यलाविरुद्धासंसगस्तत्न नियतविष्रकृष्टकालकत्वामिति ; अत एव न कृत्येन
लक्ष्मणस्य समागमः । स च कालविप्रकर्षः अतः उत्पन्नप्रध्वंसकद्धयानिवर्तते ; विनाशकालप्राप्तः प्राप्तिनाशासम्भवात् । अतो व्यापकस्य कालविप्रकर्षस्य निवृतौ व्याप्योऽसंसगोऽपि
निवर्तत इति तत्संसर्गासिद्धावनित्यत्वव्याप्तिरूत्पतिमत्त्वे सिद्धयति । [ न चोक्तदेशविप्रकर्षकालविप्रकर्षयोर्द्विचतया नित्यपदार्थेषु ध्वंसे च विनाशकसिन्धानापितिरिति तद्धिनाशापितिरिति
वाच्यम् — नित्येषु धार्मिग्राहकप्रमाणेन , ध्वंसे च विनाशकसिन्धानापितिरिति तद्धिनाशापतिरिति
वाच्यम् — नित्येषु धार्मिग्राहकप्रमाणेन , ध्वंसे च विनाशकसिन्धानापितिरिति तद्धिनाशकसिन्धानमप रिहायीमिति न व्याप्यत्वासिद्धिरपीति ॥

[53] नन्वास्तामिदमुःपत्तिमतो विनाशित्वम् । शब्दे पुनर्गनित्यत्वमुत्पत्तिमत्त्वं च न भवति ; शब्दे। नित्यः सङ्गतिमत्त्रादित्यनेन विपरीतसिद्धः । सङ्गतिबीच्यवाचकमावसम्बन्धः ।

१ अतः - अविरुद्धाभ्याम् ।

२ 'तेन-शन्देनत्यथं' इति प्रकाशानुरोधादिदं पूर्वान्विय । ''येन हेतुनाऽस्थिरस्य व्यक्तिरूप-स्यार्थस्य सङ्गतिर्दुप्रहे।ते, तेनैवासाकं जातिरेव पदार्थ इति सिद्धन्त इत्याह तेनेति'' इति वोष-न्यनुरोधं त्विदमुत्तरवाक्यगतम् ।

व्यक्तिमात्रक्षपेणाविनाभावं इति चेन्न—व्यक्तित्वस्य सामान्यस्थाभावात् । भावे वा, तदाक्षेपेऽपि विशेषानाक्षेपात् । वाच्यत्वमपि वा तथैवास्तु ? किमाक्षेपेण; सङ्गतेरिव-रोधादिति ॥

[54] अर्थापत्तिराक्षेप इति चेन्न—व्यक्तवा [किं] विना किमनुपपन्नम्? 'जाति'रिति चेन्न - तन्नाशानुत्पाददशायामपि सत्त्वान् ॥ 'तथाऽपि न व्यक्तिमानं विने'ति चेन्न— मानार्थामावात् ॥ 'व्यक्तिज्ञानमन्तरेण जातिज्ञानमनुपपन्न'मिति चेन्न—तद्भावेऽप्युत्पा-दात् ॥ 'व्यक्तिविषयतां(त्वं) विना जातिविषयता तस्यानुप(तानुप)पन्ने'ति चेन्न—

ययवमिश्वरः शब्दः स्यात् , ताई तद्यक्तीनामानन्त्यात् एकव्यक्ती सङ्गतिमहस्यान्यतानुपयात्ति सकळव्यक्तीनां च दुर्महत्वात् । कथं तत्रार्थेत सङ्गतिमह इति चत्-यथा गवाधर्थस्याश्चिरतेऽ- प्यनन्तत्त्वेऽपि शब्देन सङ्गतिमहः, तथेव शब्दस्यापि तादृशस्यार्थेनाति ॥ ननु जातिरेव पदार्थः, न व्यक्तयः । सा च श्चिरेका चेति न दाष इति चेन्न-तथा सति शब्दाद्यक्तच्योधप्रसङ्गात् । अथ जातौ शक्त्या गृहीतायां व्यक्तेराक्षेपतो लाम इति चेत् — कः पुनराक्षेपशब्दार्थः, किमनु-मानमुतार्थापितराहो अन्य इति । नाद्यः ; अनन्तव्यिक्तिमः सह सङ्गतेरिव व्याप्तरिपि दुर्महत्या जात्या व्यक्त्यनुमानार्थागात् । व्याप्तः सुभ्रहत्वे सङ्गतेरिव तुल्यन्यायेन तथात्वात् ॥ जातेः कृत्व-व्यक्तिगतव्यक्तित्वार्व्यस्य सामान्य-स्यावात् ; तस्य प्रावव्यक्तिमिन्नत्वात् । तादृशमामान्यसत्त्वेऽपि व्यापकीभृततदनुमित्वार्थं स्यामावात् ; तस्य प्रावव्यक्तिमिन्नत्वात् । तादृशमामान्यसत्त्वेऽपि व्यापकीभृततदनुमित्वार्थं व्यक्तचनुमित्यार्थं वाच्यत्वमेवास्तु, किमनुमित्यार्थं अश्वरत्वान्त्रमावाच्यः । यद्वा जानिवदेव तस्यापि सामान्यस्य वाच्यत्वमेवास्तु, किमनुमित्वार्थं अश्वरत्वाद्यस्य सामान्यस्य वाच्यत्वमेवास्तु

[54] न द्वितीयः ; अर्थापत्तिस्थले उपपादकं विना किञ्चिदनुपपत्रं हि सत् स्वीपपादकः माक्षिपति । तदत्रोपपादकः वेनाभिमतया आक्षेप्यया व्यक्त्वा विना के। ऽर्थोऽनुपपत्र इति पृच्छाः मः । अथ सङ्गातिमती ज्ञातिरवानुपपत्रे स्युच्यते – तत्र — व्यक्तिनाशव्यक्तवनुत्पाददशायामि तां विना जातेः सत्त्वात् । अथ एकव्यक्तिनाशानुत्पादसमये सा स्यात् । व्यक्तिमात्रं विना तु न तिष्ठतीति चेन्न-मात्रपदार्थाभावात् । किमत्र व्यक्तिमात्रामिति व्यक्तिसामान्यं व्यक्तित्व-मिमतं उत सर्वा व्यक्तयः ; नावः ; व्यक्तित्वरूपसामान्यस्थवमाक्षेपऽपि विशेषानाक्षेपस्य पागुक्तत्वात् । नान्त्यः , अनन्तानां तासां दुर्महत्त्वा आक्षेपायोगात् ; गामानयत्यादौ सर्वतं सर्वव्यक्तवाक्षेपासंम्भवाच । ननु न जात्या व्यक्तवाक्षेपः ; किं तु व्यक्तिश्चानं विना जातिज्ञानमतुः पपत्रमिनि जातिज्ञानेन व्यक्तिश्चानाक्षेप इति चन्न — जातिमात्रशक्तिवादिनक्ते व्यक्तिश्चानाभावेऽपि शव्दाज्ञातिज्ञानस्थादात् । अथ ज्ञानस्य जातिविषयत्वाइन्यश्चित्वपत्रित्वात्वातिविषयत्वा व्यक्तिः

एवं तर्ह्योकज्ञानगोचरतायां किमनुषपन्नं १ किं प्रतिपादयेदिति ॥ 'जातीनामन्वयानुष-पन्या व्यक्तिरवसीयत' इति चेन्न — २ परस्पराश्रयप्रसङ्गात् ॥

[55] स्यादेतत्—प्रतिबन्धं विनाऽपि पक्षधमंतावलात् यथा लिक्नं विशेषे पर्यवस्यति, तथा सक्षति विनाऽपि शब्दः शक्तिविशेषाद्विशेष पर्यवस्यति। स प्वाऽऽक्षेप इत्युच्यते इति चेत्—न तावत् प्रतीतिः क्रमेण ; अपेक्षणीयाभावेन विरम्यव्यापारायोगात् ॥ जातिप्रत्यायनमपेक्षत इति चेत्— कृतं तर्दि शब्दशक्तिक(क्तिभेदक)ल्पनथा ;

विषयताया आक्षेप इति चेत् — तार्हे व्यक्तचित्रयक्ते जातिविषयकत्वासम्भवात् शव्दता जायमानं ज्ञानं जातिव्यक्त्युभयविषयकभेव स्वीकार्याभिति किं प्रत्यक्षिपकत्वामावे कस्यानुपपन्नत्वमाति ।
जातेरिव व्यक्तेराप गृहीतत्वादुभयत्र सङ्गतिसिद्धेनं तयाराक्षेप्याक्षेपकभावः । व्यक्तिविषयताया
जातिविषयतायाश्चागृहीतत्वात् ग्रहणस्यानावश्यकत्वाच न तत्वेकस्य अनुपपन्नत्वज्ञान, नाष्यन्यस्याः
प्रतिपाद्यतम् । ननु व्यक्तिज्ञानं विना जातिज्ञानं भवत्यवः ; किन्तु तस्याः व्यक्तिद्धारेवान्वयो वक्तव्यः ; गौः शुक्केत्यादौ सर्वत्र व्यक्ति विनाडन्वयासम्भवादिति चेत् — तार्हे पदार्थान्तरान्वयोऽन्तुपपन्नः सन् व्यक्तिमाक्षिपतीति सिद्धम् । तथा चान्वये गृहीते तदन्यथानुपपत्त्या व्यक्त्यक्षिपः ; व्यक्त्याक्षेपे सति योग्यतादिवस्रादन्वयग्रहणामत्यन्योन्याश्रयः ।

[ननु गङ्गायां घोष इत्यादौ प्रवाहे घोषान्वयानुपपत्या लक्षणाऽऽश्रीयते । न हि तला-न्योन्याश्रयः । तद्विहिति चन्न — व्यक्तिशक्तिवादिभिः गङ्गायां मत्स्य इत्यादौ सप्तम्यर्थमत्स्या-धिकरणत्वे प्रवाहान्वयस्य क्लप्तत्वात् गङ्गायां घोष इत्यत्न घोषाविकरणत्वे तद्भावाचीरलक्षणा स्वीक्रियते । जातिशक्तिवादे तु गौः शुक्केत्यादौ गवादिशब्दस्य व्यक्तिपरत्विनश्चय एव विभक्ते-रभेदार्थकत्विनश्चयः, अभेदार्थकत्विनश्चये सत्येव प्रकृतेव्यक्तिपरत्विनश्चय इति दोषा दुरुद्धर इत्य-लम् ।]

[55] अस्त्वेतत् । तृतीयः पक्षां गृह्यते । शक्तिविशेषः द्यवित्रम् विशेषः । शक्तितिम् स्वरूपसती कार्यकरीः ; सङ्गतिस्तु ज्ञायमाना कार्यकरीः । पूर्वा व्यक्तिविषयणीः ; परा जातिविष- यिणीः । तथा च — यथा घूमादिलिङ्गं सामान्यते। विह्वित्रयाप्यं पर्वतीयविह्विनिह्विपितव्याप्यमविऽपि विशेषस्यव पक्षधिस्वात्तद्वस्र स्वतियवह्वयनुमिति जनयति तथा - शब्दो व्यक्तिविषये सङ्गत्य- मावेऽप्युक्तशक्तिवराद्यक्तिह्वपविशेषमुपस्थापयतीति चेत् — उच्यते । कि जातिव्यक्तिपतिती क्रमेण

१ बो 'अलानुपपन्नमात्रानिराकरणप्रकरणे कि प्रतिपादयादाते प्रक्रिय(या?) या असङ्गतत्वा-स्प्रमादकृतः पाठ इति संप्रदायः' इति । २ प. 'जातिज्ञाने सति लक्षणया व्यक्तिज्ञानं व्यक्ति-मादाय जातिज्ञानमित्यन्योन्याश्रयः।'

तावतैव तिसद्धेः ॥ भोमिति चेन्न-व्यक्त्यनालम्बनाया जातिप्रतीतेरसम्भवादित्युक-त्वात् ; प्रमाणान्तरापातप्रसङ्गाच ॥ सारणं तिद्त्ययमदोष इति चेन्न-अननुभूतानन्वय-प्रसङ्गात् ॥ अस्त्वेकैव प्रतीतिरिति चेत्-कृतं तिर्द्धे शक्तिभेद(द्वय)कल्पनया ॥

(56) एवं च यथा सामान्यविषया शाकिरेकैव तद्वति पर्यवस्यति , तथा सामान्या-श्रयासङ्गतिस्तद्वति पर्यवस्यदिति ॥ न च नित्या अपि वर्णाः स्वरानुपूर्व्यादिद्दीनाः पदार्थेः सङ्गम्यन्ते । न च तद्विशिष्टत्वमपि तेषां नित्यम् । तसात्तत्त्व्ञातीयकोड-निविष्टा एव पदार्थाः पदानि च संबध्यन्ते, नातोऽन्यथेति, नैतदनुरोधेनापि शब्दस्य नित्यत्वमाशङ्कनीयमिति ॥

उत युगपत् । न तावस्त्रमण, सङ्गतिज्ञानस्य खरूपसत्याः शक्त्याश्च कारणस्य सत्त्वेन, नान्यकिन्निद्येक्षणीयामिति च, शक्तिविशेषस्य क्षणं जोपं स्थित्वा पश्चात्कार्यकरत्वायोगात् । यदि
जातिज्ञानमपेक्ष्यं, तार्हं शब्दं किं शक्तिकरपनया ; संङ्गतिज्ञानाज्ञातिज्ञानं, जातिज्ञानाच्च व्यक्तिजातिज्ञानमपेक्ष्यं, तार्हं शब्दं किं शक्तिकरपनया ; संङ्गतिज्ञानाज्ञातिज्ञानं, जातिज्ञानाच्च व्यक्तिजातिज्ञानासंग्मवान्त संङ्गतेजीतिमात्रोपस्थापकत्वामित्युक्तत्वात् । जातिसामम्याः व्यक्तिसामग्रीघितत्विनयमस्य प्रत्यक्षमात्रविषयकत्वया शब्दाज्ञातिमात्रोपस्थितिसंग्मवेऽपि शब्दस्य
जातिज्ञानकारणत्वम् जातेश्च व्यक्तिज्ञानकरणत्वामिति त्वन्मते जातिरूपसप्तमप्रमाणकरुपनापत्तः । नन्त्रक्षिपादिपक्षस्य दूषितत्वादेकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकिमिति जातिज्ञानजन्यं
व्यक्तिज्ञानं सारणात्मकमिति नानुभवरूपप्रमाकरणान्तरप्रसिक्तिरिति चत् — न तथा सित अननुम्तव्यक्तिज्ञानं सारणात्मकमिति नानुभवरूपप्रमाकरणान्तरप्रसिक्तिरिति चत् — न तथा सित अननुम्तव्यक्तिज्ञानं कित्रवाद्यकाव्यदावननुमृतापूर्वार्थवीधासम्भवप्रसङ्गात् । अतो न क्रमिकी
प्रतीतिः। अस्तु तार्हं युगपत्पतीतिः ; तथा चैकैवोभयविष्यिणीति चेत्, तर्ध्वकैव सङ्गतिजीतिमिव
व्यक्तिमप्यप्रस्थापयतीति सुवचिमिति शक्तिमेदो व्यर्थ इति।

(56) एवं च शक्तेगें व्यक्तिविषयत्वेऽपि गोत्वपुरस्कारेण तद्विषयत्वान्नास्थिरत्वानन्त्ये दोषमा-वहत इत्येव वक्तव्यम् । तथा शब्दानामस्थिरानन्तत्वेऽपि तद्भतसामान्यपुरस्कारेण सङ्गतेल-निष्ठत्वकथनान्न दोषः । सामान्यवद्विषयकत्ववत् सामान्यविष्ठप्रत्वसम्भवात् । नन्वर्थनिष्ठस्य गोत्यादेःसामान्यस्य स्थिरत्वेऽपि गोशब्दादिनिष्ठस्य गकारोत्तरौकारत्वाद्यानुपूर्वी रूपस्य सामान्यस्य गकारोत्तरत्वाशघटकानेकानित्यपदार्थघाटतत्त्या स्थिरत्वाभावात् कथं तुल्यत्वाभिति चेत्, तर्दि वर्ण-नित्यत्वपक्षेऽपि केवलवर्णेषु सङ्गत्यभावादस्थिरानुपूर्वीविशिष्टेष्वेव सा वाच्यति दोषः समानः । न खळ नित्या अपि वर्णाः स्वरानुपूर्वादिद्वीनाः पदार्थैः सङ्गम्स्यन्ते । वर्णसाम्येऽपि स्थूल-पृवती इन्द्रशच्चरित्यादौ बहुर्वगदितस्यम्बेदेनान्तोदात्वाऽऽद्यदातस्वरभेदेनार्थभेदात् ; सरः रस [57] यदा च वर्णा एव न नित्याः, तदा कैव कथा पुरुपविवक्षाधीनानुपूर्वादि-विशिएवर्णसमूहरूपाणां पदानाम् ? कुतस्तरां च तत्समृहरचनाविशिषसमायस्य वाक्य-स्य ? कुतस्तमां(मां च?) तत्समृहस्य वेदस्य ?

[58] परतन्त्रपुरुष १परम्पराधीनतया प्रवाहाविच्छेदमेव नित्यतां व्रूम इति चेत्— एतद्पि नास्ति ; सर्गप्रलयसम्भवात् ॥ अहोरात्रस्थाहोरात्रपूर्वकर्त्वानयमात्, कर्मणां

इत्याद्वावानुपूर्वीभेदेनेवार्थभेदात् । न च वर्णानां खरूपानित्यत्ववत् खरादिविशिष्टत्वमापे नित्यम्— खरादीनां ध्वानिनिष्ठानामनित्यत्याऽऽरोपिततद्वेशिष्ट्यस्याप्यनित्यत्वात् ; तद्रहितवर्णमात्रे च सङ्गत्यभावात् । अतो गकारोत्तरत्वविशिष्टोकारत्वरूपानुपूर्वीघरकपदार्थानां तत्त्वद्वत्यखण्डसा-मान्यरूपेण ग्रहणात्प्रतिगोशाञ्दमानुपूर्वीभेदेऽप्येक्यं सम्पाद्यमिति तादृशसामान्यधर्मकं दे कृतानु-पूर्वीविशिष्टत्या गोशाञ्द्रानामनेकेपामप्येक्यं निरावाधम् । तस्माद्रानातीयत्वेन कोडीकृता अर्थ-च्यक्तये। गोशाञ्द्रजातीयत्वेन काडीकृता गोशाञ्द्रच्यक्तयश्च सङ्गतिमत्य इत्येतस्मादन्यः प्रकारा न भवति । अतश्च न सङ्गतिमत्त्वानुराधेन शञ्दिनत्यत्वमाशङ्कचिमिति सिद्धमुत्पत्तिमत्त्वाद्वित्यः शञ्द इति । तिसिद्धं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां शञ्द्रधंसादिसिद्धचा वर्णा अनित्या इति ।

[57] एवं च वर्णानामेवानित्यस्वे पुरुषिववश्चाधीनानुपूर्व्यादिविशिष्टवर्णसमृहरूपाणां पदानां नित्यस्वं कुतः ? तादशपदसमुदायासमना वाक्यत्य तस्कुनस्तराम् ? तादशवाक्यसमृहरूपस्य वेदस्य च तस्कुनस्तमाम् ? एवं वर्णानित्यस्वेऽपि रघुवंशादिवदनित्यस्वस्यावश्यकस्वे वर्णानित्यस्वे तद-नित्यस्वं दुरपह्नवम् । तसादिनस्यस्वाद्धेदस्य न वक्तृगुणानपेक्षं प्रामाण्यं सेत्स्यर्गिति ।

[58] ननु मा भूत् ध्वंसप्रागमावाप्रतियोगित्वरूपं नित्यत्वं वर्णानाम् । तथाऽपि परतन्त्राणां पूर्वपूर्वोच्चारणाधीनोच्चारणकृतां पुरुषाणां परम्परयोत्पाद्यत्वेन प्रवाहस्य एकापगमकालिकतज्ञातीयान्यसम्बन्धरूपस्याविच्छद एव नित्यत्वमिति ब्रूमः । एवं चैकैकप्रयुक्तस्यापि वेदशब्दराशरत्यन्ययोगाधीनतया लौकिकवाक्य इव किञ्चित्पुरुषस्थातः व्यमूलकत्वामावेन न वक्तृगतयथार्थ- ज्ञानादिगुणापेक्षः वप्रसक्तिरिति अन्पेक्षमेव प्रामाण्यामिति चत्—एतद्पि नित्यत्वं न मवति , सर्गप्रलयसम्भवात् प्रलयसम्भवात्प्रलयकाले विच्छेदस्यावश्यकत्वात् । ननु सर्गाऽऽद्यत्वेनामिमतोऽ होरालोऽप्यहोरालपूर्वकः अद्योगालत्वात् अद्यतनाहोरालवत्, पुण्यपापात्मककर्माणि न युगपित्ररुद्ध- स्वचार्याणि विषमाविपाककालकत्वात् , ब्राह्मणादिवर्णगवाधादिव्यक्तिविशेषाः तादशब्यक्तिजन्याः ब्राह्मणादिवर्णगवाधादिवर्यक्तिविशेषाः तादशब्यक्तिजन्याः ब्राह्मणादिवर्णगवाधादिवर्यक्तिविशेषाः तादशब्यक्तिजन्याः ब्राह्मणादिवर्णगवाधादिवर्यक्तिविशेषाः तादशब्यक्तिजन्याः ब्राह्मणादिवर्णगवाधादिवर्यक्तिविशेषाः तादशब्यक्तिजन्याः ब्राह्मणादिवर्णगवाधादिवर्यक्तिविशेषाः तादशब्यक्तिजन्याः वाह्मणादिवर्यक्तिविशेषाः वाद्यविष्ठ्यापत्ते । अन्यथा ब्राह्मणमातापितृजन्यत्वाद्यमावे आदस्यव ब्राह्मणत्वाद्यसिद्ध्यापत्तेः ।

१ पुरुषपरार्ध नतया क. ख. पाठः । वे।. 'पूर्वपूर्वेचारियतृपरतन्त्रोत्तरे।चारियतृपरम्परा' इति । प्र. 'तज्जातीयानुपूर्वीज्ञानजन्यत्वव्याप्यज्ञानिविषयत्वं परतन्त्वपुरुपपरम्पराधीनत्वम्' ।

विषमविषाकसमयतया युगपद्धृतिनिरोधानुपपत्तेः, वर्णादिव्यवस्थानुपपत्तेः, समयानु-पलक्षौ(नुपपत्तौ) शाब्द्व्यवहाराविलोपप्रसङ्गात् , घट्टा(टपटा)दिसंप्रदायभङ्गप्रसङ्गाच कथमेवमिति चे र्—

[59] उच्यते —वर्षादिवद् भवोषाधिः वृत्तिरोधः सुपुप्तिवत् । उद्भिद्वदिचकवद्वर्णाः मायावत्समयादयः ॥ २॥

तत्पूर्वकत्वमाते सिद्धसाधनात् (नम्), अतन्तरतत्पूर्वकत्वे अपयोजकत्वात् ; वर्षादि-दिनपूर्वकतिहननियमभङ्गवदुपपत्तेः।राश्यादिविशोषसंसर्गरूपकालोपाधिशयुक्तं हि तत्;

अन्यथाऽपि ब्राह्मणस्वाद्यङ्गोकारे सर्वत तदापत्त्या व्यवस्थानुपपत्तिः । एवं घटादिशब्दव्यवहारिविशेषः तच्छव्दव्यवहारपूर्वकः शब्दव्यवहारस्वात् । अन्यथा पूर्वव्यवहारामावे शक्तिमाहकामावासक्षेत्रताम्म्रहणास्मविव्यवहाराविरुपप्रवृक्तः । तथा घटादिनिष्पादनिक्रयाविशेषः तिल्यपादनिक्रयान्तरपूर्वकः निष्पादनिक्रयास्वात् । अन्यथा कर्वव्यप्रकारपरिज्ञानामावेन तिल्यपादनसंप्रदायमङ्गप्रसङ्गः । तदिभिः पश्चमिरनुमनिः न कदाचिदनीहशं जगिदिंति सिद्धव्यति कथं सर्गप्रस्थसम्भव इति चत्-

[59] उच्यते — अल ताबदहोराले वर्षतुदिनाद।विवोपाधिरस्ति । स चोपाधिरिह भवा ब्रह्मा-ण्डास्थितिः । युगपत् सर्वकर्मवृत्तिविरोधश्च सुपुतिवत्सम्भवति । आदौ सजातोयवर्णव्यक्तच धमावेऽपि वर्णादयः प्रथमिकतण्डु श्रीयकाचुद्धिद्भत् वृश्चिकादिवच भवितुमहीन्ते । प्रथमं पुरुषामावेऽपि सङ्गति-प्रहिनेष्पादनप्रक्रियादिकं संप्रति मायावलादिव आदावीश्वरव्यापारवल द्वगम्यते । अतो भवदुक्त-मनुमानं सर्वमप्रयोजकम् ।

तथा। है — प्रथमे उनुमाने उहोरालपूर्वकरवमात्र साध्ये सिद्धसाधनम् । प्रलयपूर्वभाव्य-होरालमादायापि प्रलयोत्तराहोरात्रे तत्पूर्वकरवस्य सुवचःवात् । अव्यवाहिताहोरालपूर्वकरवे साध्ये च हेतुरप्रयोजकः । इदं वर्षपुर्विनं वर्षपुर्विनपूर्वकं वर्षपुर्वितरवादिति वर्षपुर्विनसामान्ये वर्षपुर्वेनस्य विवादिनपूर्वकरवानियमस्य यथा भङ्गः, तथा उल भङ्गसम्भवात् । तद्धि वर्षादिनं, सुर्यस्य सिंहरा-द्यादिसंसर्गस्यो यः कालोपाधिस्तरप्रयुक्तम् । ताहशराशिसंसर्गाभावे वर्षादिनस्वव्यावृत्तः । तथा उन्ह्यादिसंसर्गस्य यः कालोपाधिस्तरप्रयुक्तम् । ताहशराशिसंसर्गाभावे वर्षादिनस्वव्यावृत्तः । तथा उन्ह्यापि स्रष्टेक्तरोत्तरानुवृत्तिनिमित्तभूने। यो ब्रह्माण्डस्थितिस्तपः कालोपाधिस्तन्मुलकरवादंहोरात्रस्य म्लाभावे व्यावृत्तिरिति । न च ब्रह्मण्डस्थितिस्तपः कालोपाधिस्तन्मुलकरवादंहोरात्रस्य म्लाभावे व्यावृत्तिरिति । न च ब्रह्मण्डस्थितिस्तपः सार्वकालिकी तम्यानुत्पन्नस्वादनश्चरस्वाद्विति मन्तस्यम् । ब्रह्मण्डस्थनं नश्चरं च सावयवस्वादित्यनुमानाद्विपर्ययसिद्धेः ।

िछल्नसाध्यव्यापकत्वं विवक्षितमिति वाच्यम् — एवमापे साधनाव्यापकत्वामानात् । एवं प्रकृते

तदभाव एव व्यावृत्तेः । तथेद्वापि सर्गानुवृत्तिनिमित्तत्रह्माण्डस्थितिरूपकालोपाधि-निवन्धन(धिप्रयुक्त)त्वात्तस्य, तदभाव एव व्यावृत्तौ को दोषः । न च तद्नुत्पन्नमन-श्वरं वा ; अवयवित्वात्॥

[60] वृत्तिनिरोधस्यापि सुषुष्यवस्थावदुपपतेः । न हि—'अनियतिथपाकसम-यानि कर्माणी'ति तदानीं क्रम्सान्येव भोगारिविमुखानि । न द्यवेतयतः किश्चिद्रोगां नाम ; विरोधात् ॥ कस्तिष्टिं तदानीं दारीरस्योपयोगः ? नं प्रति न किश्चित् । तिर्दि किम-र्थमनुवर्तते ? उत्तरभोगार्थ ; चश्चरादिवत् ॥ प्राणिति किमर्थ ? श्वासप्रश्वाससन्तानेना-ऽऽयुषोऽवस्थाभेदार्थम् ; तेन मो(भेदे भो)गविद्येषसिद्धेः ॥

ऽहोरालपूर्वकत्वानुमानेऽपि ब्रह्माण्डस्थितिरूपाधिनं भवताति चत्—सिंहसंसर्ग इत्यनेन सिंहपथमदिनीयसंसर्गोपिरतनसंसर्गमालविवदेशित सधनाव्यापकत्वन् ; एवं प्रकृतेऽपी याहुः (प.म.)॥ एवमपि
इहोपाधिश्वकरेन काळे।पाधिरेव काळावच्छेरकरूपे। विवस्पते ; न तु हेतूपाधिः। तथा च वर्षादिनस्य सिंहादिसंसर्गप्रयुक्तत्वे कथिने हेते।रपयोजकत्वमुचिते।पाधिकरूपनेन भाव्यमित्याशय
इति सुवचन् ॥ यद्वा यथा साध्यव्याप्यत्वस्थोपाधिनिष्ठस्य हेतावारोपादुपाधिरुपाधित्वम् , तथा
साधनव्यापकत्वस्थोपाधिनिष्ठस्य माध्ये आरोपादुपाधिरुपाधित्वमित्यापि सुदूरविमर्शेऽपि सुवचम् ।
एवं च प्रकृते वर्षादिनत्वं राशिविशेषसंसर्गप्रयुक्तम्, न तु वर्षादिनपूर्वकत्वप्रयुक्तामिति सिद्धयति ।
प्रयुक्तत्वं व्याप्यत्वम् ॥ अथ वाऽहोरालाव्यवहितपूर्वकाळोऽहोरालाद्भा अहोरालपूर्वकाळत्वादित्यन
नुमाने ब्रह्माण्डस्थितिरूपाचिः ; वर्षादिनपूर्वकाळो वर्षादिनात्मकः वर्षादिनपूर्वकाळत्वादित्यन
सिहकन्यासंसर्ग उपाधिः ; ग्रीष्मान्तर्भावेण साधनाव्यापकत्वम् । एवं च वर्षादिनपूर्वकाळत्वादित्यत्र
च्छिदेन वर्षादिनत्वासिद्धौ वर्षादिनस्य वर्षादिनपूर्वकत्वामावस्तुल्यावितिवेद्य इति प्रकृतहेतोरिप
द्यस्तम् ॥ ]

[60] एवं द्वितीयमप्यप्रयोजकम् ; कर्भणां भोगजननन्यापारिनरोधस्यापि सुषुप्त्यवस्थायामिव
युगपत्संभवात् । कर्भणां विपाकसमयोऽन्यवस्थित इत्येतावता न खलु सुषुतिसमये कृत्स्वान्यपि
कर्माणि स्वकार्यभोगनिष्पादनवैमुरूयं न विभ्रति । विमुखान्येव हि भवन्ति ॥ अस्ति तदाऽपि
भोग इति चन्न — चतनाहीनस्य भोगासम्भवात । भोगो हि सुखदुःस्वसाक्षात्कारः कथं चैत-

१ भोगिविमुखानि क. ख. पाठोऽशुद्धः । वें. 'कृत्स्नान्यिप मोगिविमुखानि न हि भवन्ति । किं तु भोगिविमुखान्येव' । क. २ पाठस्तु 'न हि .... .... न तदानीं कृत्स्नान्येव भोगिविमुखानि' इति । वस्तुत आत्मतत्त्वविवेकेकरस्यदृष्टौ प्रवाहोच्छेरपद्योः सृष्टिप्रस्यप्रस्वमेव । तथा च अन्यथा कृतहानप्रसङ्गदित्यस्य पुनः सर्गानङ्गोकारे कृतहानं स्थादिति यथाश्चृत एवार्थ इति । गी गर्छोकेऽपि 'सर्गप्रस्थविवक्षाऽपि भाव्ये'ति ॥

[61] एक स्वैच तत् कथ िच दुपपचते, न तु विश्वस्येति चेत्—अनन्ततया अनियति पाकसमयत्या उपमद्योपमई कस्वभावत्या च कर्भणां, विश्वस्य, एकस्य वा को विशेषः, येन तन्न भवेत् । भवति च सर्वस्यैव १ सुस्वापः ॥ क्रमेण, न तु युगपदिति चेन्न—कारणक्रमायत्तत्वात्कार्यक्रमस्य । न च स्वद्वेतुवलायातैः कारणैः क्रमेणैव भवितव्यम् ; अनियतत्वादेव सर्वन्रासवत् । ग्रहाणां हान्यदा समागमानियमेऽपि, तथा कदाचित् स्यात्, यथा कलाद्यनियमेऽपि सर्वमण्डलोपरागः स्यात्–िवदोषसिन्नपातवद्वा। यथा हि वातिपत्तरलेष्मणां चयप्रकोपप्रशमक्रमानियमेऽपि एकदा सिन्नपातः स्यात्, तदा देह-न्याभावे इति । शरीरस्य निद्राणं प्रत्यनुपयोगेऽपि तदा तदनुवृत्तिरुत्तरकाले भोगजननार्थम् ॥ तिर्दे तदा किमर्थ प्राणवेशिष्टानिते चेत्—आयुर्दि नाम पुरुषभदेन प्रतिनियतसंख्याविशिष्टो-च्ल्यासिनश्वासमन्तानः । तत्रैतत्संख्याकनिश्वासानन्तरं अयं भोग इति व्यवस्थाऽस्ति । अत-स्तुपयोग्यवस्थाभेदार्थं तत् ।

[61] नन्वेवं मोगवैमुख्यं कदाचिदेकस्य कथि द्वप्पद्यते ; न तु सर्वस्यापि ब्रह्माण्डान्तर्गतस्य प्राणिन इति चेत् — अनन्तत्वात् , अनियतिवपाकसमयत्वात् , दुर्बलान्यकर्मोपमदेन प्रवृत्तिद्यां ल्रांचिकपुरुषीयकर्माण्येव कथं सर्वाणि विमुखानीति प्रच्छामः । यद्यनन्तत्वादेव किञ्चित्कालं निथः प्रतिवन्धकर्ममध्यावनया , 'नायं विपाकसमय' इति कृत्वा तद्वेमुख्यमेकिवप्ये युक्तनियः प्रतिवन्धकर्ममध्यावनया , 'नायं विपाकसमय' इति कृत्वा तद्वेमुख्यमेकिवप्ये युक्तनियः न तद्वेकस्य विश्वस्य वा को विशेषः , येन विशेषेण सर्वपुरुषकर्मकिवप्यं युगपन्न मवेत् । मविति हि सर्वस्य सुपुतिः । ननु देशमेदेन राज्यादिमेदात्कमेण सुपुतिः सर्वस्य भवति , न तु युगपिदिति चत्—कारणस्य क्रमिकत्वाचल कार्यस्य क्रमिकता । यदा तु तच्यत्वाचे कार्यस्य कारणं च क्रमिकमेवोति नियमः ; तस्य तस्य स्वत्वहेतुवलायच्यविष्यत्वात् , सर्वन्यास्य कारणं च क्रमिकमेवोति नियमः ; तस्य तस्य स्वत्वहेतुवलायच्यविष्यत्वात् , सर्वन्यास्य कारणं च क्रमिकमेवोति नियमः ; तस्य तस्य स्वत्वहेतुवलायच्यविष्यत्वात् , सर्वन्यास्य कारणं च क्रमिकमेवोति नियमः ; तस्य तस्य स्वत्वहेतुवलायच्यविष्यविद्यात्वात् , सर्वन्यावत्वनियतः ; कदाचिद्ववति , न भवति चेति । तलापि चन्द्रस्य राहुणां ग्रहणमेकद्वादिक्तलावनियतम् । एवं सत्यित तथा कदाचिद्वविति , यथा सर्व मण्डलं ग्रस्यते । एवं वातः पित्तं श्रेति वरित शरीरं तथो दोषाः ; येषां साम्यवैषम्याभ्यामारोग्यानारेग्ये । तेषां समावस्यान्यश्ययः कदाचित् , कदाचिदेकस्य प्रकोप आधिक्यम् , कदाचित्कस्यचित्पश्यमे हास इत्येषां कमानियमेऽपि एकदा लयाणामापि बलवान् प्रकोपः , यः सन्तिपात इत्युच्यते , यदा च देहः

१ सुष्वाप इति क. ख. पाठः । प्र. "सुखाप इति युक्तः पाठः ; 'सुविनिदुभ्यः सुपि सुति समाः' इत्येनेन कृतसंप्रसारणस्यव सुपेः पत्विविधानात् '' इति ।

संहारः , तथा कालानलपवनमहार्णवानां सन्निपाते ब्रह्माण्डदेहप्रलयावस्थायां युगपदेव भोगरहिताश्चेतनास्स्युरिति को विरोधः ?॥ तथाऽपि विदेहाः कर्मिण इति दुर्घटमिति चेत्—किमल दुंघटम् ; भोगविरोधयत् शरीरेन्द्रियविषयनिमित्तनिरोधादेव तदुपपत्तः॥

[62] चृश्चिकतण्डुळीय१ कादिवत् वर्णादिव्यवस्थाऽण्युपपद्यते । यथा हि वृश्चिकपूर्व-कत्वेऽपि वृश्चिकस्य, गोमयादाद्यः ; तण्डुळीयकपूर्वकत्वेऽपि तण्डुळीयकस्य, तण्डुळ-कणादाद्यः ; विह्नपूर्वकत्वेऽपि वह्नेः, अरणराद्यः ; एवं शीरद्धिपृततैळकदळी २काण्डा-दयः तथा मानुपपद्युगोत्राह्मणपूर्वकत्वेऽपि तेषां, प्राथमिकास्तत्तत्कमीपिनवद्यभूत-भेदहेतुका एव । स एव हेतुः सर्वत्नानुगत इति सर्वेषां तत्न्नान्तानिकानां समान-

संहतो भवति । एवमेव ब्रह्माण्डास्यस्य देहस्य प्रलयकालिकपावक-पवन-महार्णवास्यानां वात-पिचर्छेष्मणां सिन्निपाते ब्रह्माण्डं प्रलीयत इति युगपदेव मोगराहित्यं जीवानां नानुपपन्नम् । ननु सुप्रिवत् मोगराहित्यसम्भवेऽपि तृणजलकावरसंसरतां कर्मरूपकारणवतां देहरूपकार्यराहित्यं न सङ्गच्छते । अतः कथं प्रलय इति चेत्—सङ्गच्छत एव । यथा हि सत्यपि कारणे कदा-चिद्रोगनिरोधः सहकार्यभावात् , तथा कर्मसत्त्वेऽपि शरीरोन्द्रियविषयाणामुखनौ यिन्निमित्तं परमाणुगतद्वव्यारम्भकसंयोगादि तिन्निरोधाद्विदेहत्वोपपितिरिति । तसाद्युगपिनिरुद्धवृत्तिकत्वं विषमविषाकसमयत्वेऽप्युपपन्निभिति ।

(62) एवं तृतीयहेतुरव्यप्रयोजकः ; वृश्चिक् २० दुलीयकादिवत् वर्णादे व्यवस्थितः वात् । वाह्ववृश्चिक् तण्डुलीयकादीनां स्वसजातीयो । प्रवृश्चिक तण्डुलीयकादिवत् वर्णादे व्यवस्थितः । स्वस्तातीयो । प्रवृश्चिक तण्डुलीयकादिवा । विज्ञातीये भयो । हि हर्ष्यते । एवं श्वीरादावापे । अन्तत आद्यश्चीरादे रश्चीरपरमाप्रवादिजन्यत्वं प्रसिद्धम् । कदलीकाण्डानां कदली व्यवस्यन्तरजन्यत्वे प्रपिक कस्य चित्काण्डस्य
दग्धाद्वे त्रवीजा ज्ञान हर्ष्यते । यथेदं सर्वे, तथेव प्रमुमनुष्य स्वप्तामान्य त्र स्वणवणीदिविद्येषाणां सजातीयपूर्वक त्वे प्राथमिक तत्त त्यक्तीनां तत्तत्पुण्यपाप स्वपक मेस मेलि तिविद्येषण मृतविद्येषाधीन त्वम् ।
प्राथमिक व्यक्तिकारण भूत्रविद्येषस्य स्वर्षेत्रक स्विद्येषा प्रथम व्यक्तिसन्तान गतानां तत्समान-

२ भामत्यां (निर्णयसागरमुद्रणे पु. १५) 'यथा दावाभिद्ग्यानां वेत्रवीजानां कद्छीकाण्ड-जनकत्वम्'।

१ प्र. 'तण्डुलीयक उद्भिद्दृष्ट्यान्तः'। म. 'उद्भित्यदेन शाकविशेष एव द्यान्ततयोक्त इति भावः'। अयं पलशाकविशेषः। वाचस्पत्यं, 'खादुः पाके त्वस्वविश्वस्ताण्डुलीयकः। हन्ति वातं विङ्नियन्धं मूलवातकफेहितः॥' इति । एवं च उद्भिद्धृश्चिकवत, 'वृश्चिकतण्डुली यकादिवदि' ति व्युत्कमपाठः पूर्वस्थाल्पाच्तरत्वात्।

जातीयत्वमिति किमसङ्गतम्॥ गतं तर्हि गोपूर्वकोऽयं गोत्वादित्यादिना । न गतम् ; योनिजेष्वेय व्यवस्थापनात् । मानसास्त्वन्यथापीति ॥ गोमयवृश्चिकादिवादिदानीमिप किं[पि तथा किं] न स्यादिति चेन्न-कालविशेषनियतत्वात्कार्यविशेषाणाम् । न हि वर्षास् गोमयाच्छालुक इति हेमन्तेऽपि स्या(पि किं न स्या) त् ॥

[63] समयोऽप्येकेनैव, मायाविनेव, व्युत्पाद्यव्युत्पादकभावावस्थितनानाकार्याधिष्ठा-नात् व्यवहारत एव सुकरः। यथा हि मायाकी सुत्रसञ्चाराधिष्ठितं दारुपुत्रकं, 'इद-

जातीयत्विमिति न दृष्टान्तोपबृंहितेऽथे काचिदनुषपितः । ननु तर्हि प्रथमे गवादौ व्यभिचारात्, अयं गोपूर्वकः गोत्वादित्यदिरनुमानत्वं गतिमिति चेत्—न गतम् — योनिजमात्रे तथाऽनुमानात् । अतो योनिजत्वे सतीति विशेषणात्र दे। पृत्रमेहतां मन सङ्कल्पमालाधीनाः ते सजातीयजनकानपेक्षाः भवन्तीति योनिजमात्र एवेयं व्यवस्थिति । नन्वेविमिदानीमिपि गोमय-वृश्चिकादिवत् सजातीयनिरपेक्षा गराद्युत्पत्तिः सर्गादावित्र स्यादिति चेन्न-तत्तत्कारुस्यापि तथा तथा कार्यजनने कारणत्वेन तत्तत्कार्यस्य तदा तदा व्यवस्थितत्वात् । न खलु, गोमयाद्भिक उत्पद्यत इतीदं वधीसु दृष्टं हेमन्तेऽपि स्यादिति युक्तं पट्टुम् । अत उद्भिष्टुश्चिकादिकार्यान्तर-वदेव वर्णव्यवस्थापिति ।

[63] यः पुनस्तुरीयो हेतुः , तलाप्युच्यते । एक एव सर्गादौ नरनारायणादिवत् प्रतिपाय पुरुषात्मना प्रतिपादकपुरुषात्मना चानेकं कार्य मायावी वाधिष्ठाय व्यवहारं प्रतिपादकरूपः सन् वाचिकं, प्रतिपादकरूपः सन् कार्यिकं च करोति । ततश्च शव्दार्थयोः सङ्गतिः सर्वेषामादौ सुमहा मवति ॥ मायाविनोऽ प नानाक याधिष्ठानं न निश्चितं दृष्टामिति चत् -- उच्यते । स खलु दारुम्यति ॥ मायाविनोऽ प नानाक याधिष्ठानं न निश्चितं दृष्टामिति चत् -- उच्यते । स खलु दारुम्यति ॥ प्रतिमा वध्या सुत्रं हस्ते कृत् तां यथापक्षं चालयक्तवाइ, 'इदमानये'ति । स च दारुपुत्रकर्त्यये कुर्भक्तव चलति । निकटस्यो बालश्चेतनयोव्यवहारादिव तस्मादिप व्यवहारात् दृश्यमानात् 'दारुपुत्रकञ्चतिन्नापराऽ मायाविव्यवहार' इति व्युत्पत्ति लमते । एविमहाप्यादौ शब्दार्थव्युत्पत्तिरेकाधीनैव भवति ।

[न च प्रतिपादकपुरुषस्थैव प्रतिपादशगीराधिष्ठातृत्वे तस्य प्रागेव ज्ञातृत्वात् तज्ज्ञानस्य प्रतिपादकवाक्याधीनत्वाभावात्, अयं पुरुष एतच्छ्व्दाधीनैवंद्धप्रज्ञानवान् एतच्छ्व्दानन्तरभावि- हेत्वन्तरानधीन-प्रवृत्तिमत्त्वादित्यनुमानासम्भवात् कथं शव्दस्य ज्ञानजनकत्विनिश्चयः ; कथन्तरां च शव्दार्थमङ्गतिषद्व इति वाच्यम्—अचे ने दारुपुत्रके वोधाजनकादिष मायाविव्यवहाराच्छिक्ति- प्रहृदशैनेन तद्वदुष्पत्तेः । वस्तुतः सर्गादावव्युत्पत्तानां एकस्यैव प्रतिपाद्यप्रतिपादकशरीरद्वया- धिष्ठातृत्वमित्यस्या अगृहीतेत्वेन तदनुमानं निष्प्रत्यूहम् । न च पश्चात्पुरुषैक्यविनश्चये सत्यनुमानस्य

मानये'ति प्रयुङ्के । स च दारुषुत्रकस्तथा करोति । तदा चेतनव्यवहारादिव श्तद्दर्शी वालो व्युत्पाद्यते तथा-इहापि स्थात् ॥ कियाव्युत्पत्तिरापि तत पव कुलालकु-विन्दादीनाम् ॥

[64] सर्गादावेव किं प्रमाणिमिति चेत् विश्वसन्तानोऽयं दृश्यसन्तानशून्यैः समवा-विभिरारच्थः सन्तानत्वात् आरणेयसन्तानवत् । वर्तमानब्रह्माण्डपरमाणवः पूर्वमुत्पा-दितसजातीयसन्तानान्तराः नित्यत्वे सित तदारम्भकत्वात् प्रदीपपरमाणुविद्त्यादि॥

वाधितत्वावगमात्र कार्यकरत्विमिति वाच्यम् — पश्चात्पुरुषेक्यनिश्चयवत् लोकव्युत्पादनार्थं श्ररीर-द्वयपरिम्रह इत्यस्यापि ज्ञानसम्भवेन पूर्वानुमितसङ्गत्यंशस्यावाधितत्वेनादोषात् । ] एवं कुलाल-कुविन्दादीनामादौ किपाव्युत्पत्तेरापि तस्यकस्य निर्माणकायमधितिष्ठतोऽनुष्ठानद्शीनादेव सम्भ-वात् पश्चमहेतुरापि परास्त इति ।

[64] नन्वेवं सर्गप्रस्थविषये वाधकपरासेऽपि सायकं किनली ने चेत् -विश्वसन्ताने।ऽयं दृश्य-सन्तानशूर्यः समवायोभिरारव्य सन्तानत्वात् अराणिजन्यामिसन्तानवत् वर्दमानब्रह्माण्डसम्ब-न्धिनः परमाणवः प्रागुःशादित-प्रकृतसन्तानसजातीय सन्तानाः नित्यत्वे सत्यारम्भकत्वात् पदीपपरमः णुवित्येवं कार्यपक्षकं कारणपक्षकं चानुमानमागमवत् प्रमाणामिति ॥ अल प्रागनुःपा-दितमन्ताने कपालादौ व्यभिचारवारणाय नित्यत्वे सतीति । प्रथमानुमाने आरव्यत्वस्य सन्तान-शुन्यत्वांशस्य च साध्यान्तभीवात् सर्गप्रलयभिद्धिः । द्वितीये सजातीयमन्तानान्तरीत्पादकत्वसा-धनात्मगरियेव , मध्ये विच्छेदाभावे एकसन्तानःवप्रसङ्गन सन्तानान्तरेत्यस्यायोगाद्विच्छेदभिद्ध्या प्रख्यम्यापि सिद्धिः । नानामर्गसिद्ध्यः सर्गप्रख्यप्रवाहितिद्धेश्च । सन्तानी नाम कार्यकारण-भावापन्तकार्यसमुदायः । तथा च द्यणुकमारभ्यान्त्यावयविवर्धन्तान्तर्गतपदार्थसमुदायः सन्तानः। तावच्छून्यकारणारभ्यत्वं तत्र साध्यते । यथाऽरागिदारुण्यन्तर्सीना अनलपरमाणतः प्राक् सन्तान-शून्या एव सित मथने सन्तानमारभन्ते तथिति । प्रागिप सन्तानसङ्ख्ये तूपल्लियपसङ्कः । न चामर्छणुकात्मना स्थितःवादनुपल्हियः स्यादिति मथनात्पाक् सर्वात्मना सन्तानशून्यत्वमारणयेऽपि न निश्चितमि।ते बाच्यम्-अत एव हर्यमन्तानशूःयारब्यत्वस्यैव साध्यत्वेनादोषात् । न च घटारम्भकपरमाणुजनित्घटपर्यन्तसन्ताने व्यामिचारः ; घटात्पादविनाशतः प्राक् चूर्णात्मना तत्स-रवेन सवीत्मना सन्तानशून्यारव्यत्वाभावादिति बाच्यम्-तस्यापि विश्वसन्तान इति पक्षीभूत-सर्वसन्तानान्तर्गतत्वात् ॥ अथ वा घटपटादिषु संमार्जनानेर्णेजनादिनाऽल्पावयवविश्वेषाःप्रतिदिन-

१ श्रीशतदृषणीव्यास्याने चण्डमारुते दृष्टोऽयमेव पाठी रम्य इत्यस्मदभ्यातमविद्यागुरवः। कारिकाव्यास्याने प्रकाशपीदशी रीतिर्हक्ष्यते । सर्वत्र पा० व्यवहारादिवत्तदर्शी।

[65] अवयवानामावापोद्वापार दुःपत्तिविनाशौ च स्याताम्, सन्तानाविच्छेदश्चेति को विरोध इति चेन्न—एवं हि २ प(घ)टादिसन्तानाविच्छेदोऽपि स्यात्।' विपर्ययस्तु हन्यते। कन्थादि३(कर्वादि) भोगविशेषसम्पादनप्रयुक्तोऽसाविति चेन्न—ह्यणुकेषु तदभावात्। तथा च तता(तद)वयवानामपगमाभावेऽनादित्वप्रसङ्गे ह्यणुकत्वव्याधातः। तस्मात् यत्कार्ये यन्निवन्धनिस्थिति, तदपगमे तन्निवृत्तिः। यत् यद्वेतुकम्, तदुपगमे तस्योत्पत्तिः। न च कार्यस्य स्थितिनिवन्धनं नित्यमेव; नित्यस्थितिष्रसङ्गात्। न च

मवयिनाशे सत्याप स एवायिमिति प्रत्यभिज्ञौपियको योऽवशिष्टावयवाश्चितोऽविच्छेदेनानुवर्तमाना ऽवयविष्रवाहः स सन्तानः । तथा च ब्रह्माण्ड-तदन्तर्गतमहीमहीधरमहार्णवाद्यन्तर्गत एकै-कोऽप्यवयविसन्तानः प्रमाणसिद्धः स्वशून्यावयवारभ्य इति साध्यते । ईटशसन्तानशून्यारभ्यस्वं च घटादावक्षतिमिति सोऽपि दृष्टान्त इति ।

[65] ननु सावयवे कितपयावयवसंयोजन-वियोजनयोः सहजत्वाचिद्धीनौ अवयविन एकैक-स्योत्पादो विनाशश्च स्यातां नाम । अथाऽप्येकावयविनाशसमयेऽन्यावयव्युत्पचिसम्भवेन सन्तान-विच्छेदासिद्ध्याऽनुमानिमदमप्रयोजकामिति चेन्न—एवं सित पटादिसन्तानस्याप्यविच्छेदप्रसङ्गात् । पटपरमाणुजनितपटान्तावयविसमुदाये तूलांशवत् पटायंशोऽपि सर्वदोपलभ्येत । न चोपलभ्यते । विच्छेद एव तु हश्यते । सन्तानपदद्वितीयार्थरीत्या त्वेवम्—न्नह्माण्डमहीमहीधरायवयविधाराया अविन्छेदस्विकोरे पटादिस्वपावयविधाराऽप्याविच्छिन्ना स्थात् । विच्छेद एव तु हश्यत इति ॥ ननु पटादिकर्तृप्रहीत्रादेः कन्थादिना यत् सुखदुःस्वान्यतरानुमवात्मकभोगसम्पादनं तत्मयुक्तः पटादिविच्छेदः, न सन्तानत्वप्रयुक्तः । तथा च विश्वसन्तानो विच्छिन्नः सन्तानत्वादित्यत्र विच्छेदप्रतियोगित्वस्वपसाध्यव्यापकं भोगसम्पादकावयवकत्वमुपाधिरिते चेन्न—सन्तानिवच्छेदे। खवयविधाराविनाशस्त्रच्यविनाशसमुदायः । तत्रकैकस्मिन्नपि नाशऽवयवापगम एव कारणम् । यदि भोगसम्पादकावयवकत्वं विनाशिऽवयवापगमे वा प्रयोजकन् , तिर्हं भोगसम्पादकावयवकत्वावयवकत्वावाव ह्यणुक्तनाशो न स्थात् । एवं च प्रयोजकामावेनावयवापगमाभावे विनाशाभावे च सित

१ अत्र समाहारादेकत्वम् । २ पा० एवं तर्हि । वो. 'एवं तर्हीति । यदि सन्ता-नानुच्छेदः स्थात् तर्हि अवयवापोद्धारलक्षणां विनाशोऽपि न स्थात् ।'

३. वा. कन्थादीति न सन्तानत्वप्रयुक्तः पटादेविनाशः, किं तु विनष्टपटावयवारव्यकन्था-दिद्वारमोगिविशेषप्रयुक्त इति । कर्कादिभागिवशेषिति पाठे त्वयमर्थः -पटादेः कर्तॄणां कुविन्दा-दीनां पटाकुत्पादनद्वारेण ये भौगात्तेषां तद्धिनाशमन्तरेण विनाशानुपपत्तेत्तत्प्रयुक्तां विनाशः इति। ' एतदनुसारेण पूर्व 'घटादि' इति क. स्व. पु० दृष्टमप्यत्त 'पटादि' इति शोधितम् ।

नित्य एव हेतुः ; अकादाचित्कत्वप्रसङ्गात् । तत् अतिनिस्तरङ्गमेतत् ॥ ईटश्यां च वस्तु-श्थितौ भोगोऽपि कर्मभिरेवमेव वस्तुस्वभावानतिक्रनेण सम्पादनीय इति द्याणुकवत् पिपीलिकाण्डादेर्वेह्माण्डपर्यन्तस्यापि विश्वस्येयमेव गतिरिति प्रतिवन्धसिद्धिः॥

[66] तथा च ब्रह्माण्डे परमाणुसाङ्गिवतिर परमाणुषु च स्वतन्त्रेषु पृथगासीनेषु तद-न्तःपातिनः प्राणिगणाः १ क वर्तन्ताम् , कुपितकपिकपोळान्तर्गतोदुम्बरमद्यकसमूह-वत्, दवदहनद्यमानदाद्वदरिबघूर्णमानघुणसंघातवत्, प्रलयपवनोह्यासनीयौर्वानळिन-पातिपोतसांयात्रिकसार्थवद्वेति ॥

भावकार्यस्य विनाशनियमात् अविनाशिनां द्यणुकानामनादित्वमिष स्यात् । अतश्च द्यणुकत्वोकिन् घटते ; अणुद्रयोत्पाद्यस्य द्यापुकत्वात् । तसादेवं स्वीकर्तव्यम्—भागोत्पादकावयवकत्वमस्तु मा वा । कार्यस्थात्पत्तिः स्थितिश्चेति द्वे स्तः । उत्पत्तिराद्यसणसम्बन्धः ; स्थितिरनुवृत्तिद्विती-यादिक्षणसम्बन्धः । तत्र यत् यद्धीनस्थितिकं , तत् तदभोव स्थिति न रुभते । यत् यत्कारणं जन्यं , तस्य तत्प्र'तावुत्पत्तिः । तल्न स्थितिहेनोर्नित्यत्वे नित्यस्थितिप्रसङ्गात् उत्पत्तिहेनोर्नित्यत्वे च कार्यस्य कादाचित्कत्वभङ्गप्रसङ्गात् तथारिनित्यत्वम् । तदिदमितिनित्पक्षमप् । एवं चैकावयवस्थितिकारणावयवसंयोगाद्यपामेन तिन्नवृत्ते, अवयव्यन्तररात्पादकहेतूपगमाभावे च तदनुत्पत्ता-ववर्जनीयः सन्तानिवच्छेदः ॥ न च विश्वयन्तानिवच्छेदकार्छेऽपि केषांचित्कर्मणां भोगसम्पादनार्थपरिपाकसम्भवात् कथं विच्छेदः ? तदवद्यमवयव्यन्तरमुत्पद्येनैवेति वाच्यम्—कार्यं कारणा-धीनं निवर्त्यं चेत्येनमुत्पत्तिनिवृत्तिमागित्वरूपवस्तुस्थितौ सत्यां कर्मणां वस्तुस्वभावभञ्जकत्वासम्भवेन तदनितक्षेण कारणाधीनकार्योत्पत्तिसमयप्रतोक्षयेव तैभीगस्य सम्पाद्यत्वात् । अते। द्यणुक्रस्थव आ पिपीर्लिकाण्ड'त् आ च ब्रह्माण्डात् सर्वस्य जानु सर्वथाच्छेद एव । ततः सन्तानत्व-रूपहेतोर्विकाण्ड'त् आ च ब्रह्माण्डात् सर्वस्य जानु सर्वथाच्छेद एव । ततः सन्तानत्व-रूपहेतोर्विक्छेदस्यस्य सह प्रतिवन्धस्य (व्याप्तः) सिद्धिरिति सर्गप्रलयिदिद्विति ।

[66] तथा च ब्रह्म ण्डान्याऽऽपरमाण्यन्तमङ्ग सति परमाणुपु च विशीर्य कार्यारम्भककमेराहितं स्थितेषु तदन्तर्गताः प्राणिगणा अपि कृपितकापिकपालान्तर्गतोदुम्यरफलस्थितिकिमिसमृह्यत् दय-दहनदह्यमानदारूदरिव्यूर्णमानद्युणसङ्घातवत् अत्युप्रपवनपरिकम्प्यमानयङ्यानलपातिपातमध्यस्थित-सांयालिकपुरुषसार्थवच प्रलयपावकपवनादिपरीताः प्रणश्यन्ति । पुनः कथमाप वर्तन्त इति सिद्धमुच्चारियतृपुरुषामावाद्वेदस्य प्रवाह्योऽपि न नित्यत्वमिति ।

१ प्र. 'क वर्तन्ताभिति विनश्यन्तीत्यर्थः । महाद्रव्यान्तरेण निहन्यमानाधारत्वात् । महाद्रहन-दद्यमानाश्रयत्वात्, महापवनश्चभितसमुद्रविकीयमानाधारत्वादिति अत्र हेतुलये क्रमेण दृष्टान्तलयमाह कृपितिति ।' तृतीयोदाहरणे मूळे पकाशानुंगधेन समुद्रवाचिपदं स्थितछतं नवेति विमृश्यम् ।

[67] १ अपि च — जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकर्मणोः। हासदर्शनतो हासः संप्रदायस्य मीयताम् ॥ ३॥

पूर्व हि मानस्यः प्रजाः समभवन् ; ततोऽपत्यैकप्रयोजनमेथुनसम्भवाः ; ततः कामा (ला?)वर्जनीयसान्नाधिजन्मानः ; इदानीं देशकाल। द्यवस्थ्या पशुधमदिव भूयिष्ठाः । पूर्व चरुप्रभृतिषु संस्काराः २ समाधायिषत ; ततः क्षेत्रप्रभृतिषु ; ततो गर्भादितः ; इदानीं तु
जातेषु लौकिक (लोक) व्यवहारमाथित्य । पूर्व सहस्रशास्त्रां वेदोऽध्यगायि ; ततो व्यक्तः ;
ततः पडङ्ग एकः ; इदानीं तु कविदेका शासेति । ३ पूर्व ऋतसृत्तयां ब्राह्मणाः प्राद्योतिपत ; ततोऽमृतवृत्तयः ; ४ ततो मृतवृत्तयः ; संप्रति प्रमृतसत्यानृतकुसीदपाशुपाल्यश्रवृत्तिपतृत्तयो भूषांतः । पूर्व दुःस्वन ब्राह्मणैरितथयोऽलभ्यन्त ; ततः क्षतिया-

[67] आप चन केवलं प्रलय एव वेदस्य विच्छेदः ; सृष्टावाप प्रति चतुर्युगमध्ययनानुष्टान-विषयकशक्तिह्नासदर्शनात्संप्रदायविच्छेदः प्रमीयते । संपदायो हि नाम पारम्पर्येण सम्यगनुवृत्ते। वेदवेदार्थोपदेशादिः । शक्तिस्तु आयुरारोग्यवलवीर्यश्रद्धाशमदमग्रहणधारणशक्त्यादि।रीति वक्ष्यते । प्रकृष्टवीजाधीनजन्मनां पुष्कलसंस्कारसंस्कृतानां चायुरारोग्यादिसम्पत्तिर्यथायथं लोकवेदसिद्धा । अतस्तद्धेतुत्वाज्जन्मसंस्कारविद्यावृत्त्यादिरेव स्वाध्यायाध्ययने कर्मणि च शक्तिः । अस्तु वा जन्माद्यपेक्षया शक्तिः पृथक् । तथा कारिकायां शक्तेश्चिति चकारोऽध्याहार्यः । एषां च हासः सम्योगव दृश्यते । तथा हि-पूर्व सङ्कल्पत एव प्रजाः समभवन् ; पश्चादव्यर्थव्ययित-वीर्याणां अत एव पारपुष्टानां विशिष्टावेरक्तानामपत्यैकप्रयोजनकेन कादाचिरकेन सङ्गमेन ; ततः

१ अल फांककायां, 'न केवलमनुपानं, दर्शनं च प्रलयसद्भावानुगुणामित्याह आपि चेति । जन्मादेई।सदर्शनात् स्वाध्यायाध्ययने कमीनुष्ठाने पुरुषाणां शक्तरच हासदर्शनात् संप्रदायस्य हासे । जन्मनी हासं व्याचष्टे पूर्व हीति' इत्येतावत्येव वीधनी ॥ अल प्र. 'एवं सर्वस्य नाशेऽधीद्वेदोऽपि नश्यतीत्युपपाद्य वेदहासदर्शनेनापि तल्लाशोऽनुमेय इत्याह अपि चेति । वेदहासे दृष्टान्तार्थे जन्मादिहास उक्तः । श्रूयमाणा आपि वेदा उच्छित्स्यन्ति वाक्यत्वात् उच्छिल्लशास्त्राविद्वित भावः । प्रतियुगं क्रमेण ह समाह पूर्व हीति।'

२ प्र. 'सम्यगाहिता इत्यर्थः ।' ३ प्र. 'ऋतमुञ्छितिलं ज्ञेपममृतं स्यादयाचितम् । मृतं तु याचितं मैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् । सत्यानृतं तु वाणिज्यं कुसीदं च कलान्तरम् । पाशुपाल्यं न् गौरक्षादि । श्ववृत्तिः सेवा ।' ४ ततो मृतवृत्तय इति पुन्तकेषु न लक्ष्यते । तथाऽपि अलापि नृतीयस्थापेक्षितत्वादौचित्यात् पूर्ववाक्यसमानाकारतया मुद्रगप्रशादसम्भावनावलाच्च निवेशितम् । ५ पाशुपाल्यश्ववृत्तग् इति सर्वत प ठः । अत्रापि वहुत्रीःहिभिद्धये औचित्यादिना 'वृति' इत्यिकमाहतम् ।

तिथयोऽपि संवृत्ताः ; ततो १ वैरयाऽऽवेशिनोऽपि ; संप्रति शूद्रान्नमोजिनोऽपि । २ पूर्वममृतभुजः ; ततो विघसभुजः ; ततोऽन्नभुजः ; संप्रत्यघभुज एव । पूर्व चतुष्पाद्धमं ३ आसीत् ; ततस्तन्यमोने तपिस विषात् ; ततो म्लायित ज्ञाने द्विपात् ; संप्रति जीर्यनित ये दानैकपात् । सोऽपि पादो ४ दुरागतादिविपादिकाशतदुः थः अश्रद्धामलक्लिक्षतः कामकोधादिकण्टकशतजर्जरः प्रत्यहमपचीयमानवीर्यतया इतस्ततः स्खल- विवोपलभ्यते ॥

[68] 'इदानीभिव सर्वत दृष्टान्नाधिकमिण्यते' इति चेन्न—स्मृत्यनुष्टानानुमितानां शाखानामुच्छेददर्शनात् । स्वातन्त्रभेण स्मृतीनामाचारस्य च प्रामाण्यानभ्युपगमात्।

कामवरात्, 'ऋतौ भार्यामुपया'दित्यादिशास्त्रश्रद्धया कालेज्ववर्जनीयाऽऽपितताःसिन्धिर्वलात् ; इदानींपुनर्देशकालव्यक्तिव्यवस्थामन्तरेणात्यन्तशास्त्रलङ्खिनां पशुधमीदेव प्रायेण । एवं संस्कार-विद्या-वृत्ति-वर्जनीयवर्जन-चरणीयचरण-विशेषधर्नेष्विप क्रमेण हासी द्रष्टव्यः । अत एवमेषां हासात् संप्रदायहासी दुरपह्वव इति ।

[68] ननु — 'कर्नृपत्त्वे तु वेदस्य सम्यङ्गिध्याद्यवादिभिः। कर्ता गुणाश्च दोषाश्च महाजन-पिरमहः॥ एवमादि, विना युक्या, कल्प्यम् ; मीमांसकैः पुनः । इदानीमिव सर्वत्न दृष्टान्ताधिकमिप्यते' (श्लोक्तवार्तिके-१.१.२) । तथा च यथेदानी वेदस्य शिप्याचार्यपरम्परया प्रतत्त्वम् , तथेव सर्वकालेऽपीति अपौर्षयतया निर्देष्टः स्वतःप्रमाणं च वेद इति, परतः प्रामाण्यवादिभिरिव कर्तृतद्भुणादिकं, अप्रामाण्यवादिभिरिव कर्तृतद्भुणादिकं चादृश्यमानं यथा मीमां-सकैनेप्यते, तथा पारम्पर्येण साम्प्रतमधीयमानश्च स्वातिरिक्तवेदभागीऽपि नेप्यत इति कथं संप्रदायद्भ स इति चन् — अष्टकादिस्मृते विस्तत्वाद्याचारस्य च शिष्टपारिगृहीततया वेदमूलकस्यस्थिष्टत्वात् उपलभ्यमानश्चास्य तदनुपलम्भाच्छास्यान्तरानुमाने वेषां साम्प्रतमदर्शनेनोच्छेदस्य स्वीकार्यत्वात् । तथा हि — तादृशम्मृत्याचारयोरपामाण्यपक्षस्तावदुपर्युद्धात्य निराकरिष्यते । अतः प्रामाण्यपक्षः शिष्यते । स एव च सवद्भिमतः । तत्र पौर्धययोः स्मृत्याचारयोः स्वातः । स्वतं प्रामाण्यपक्षः शिष्यते । स एव च सवद्भिमतः । तत्र पौर्धययोः स्मृत्याचारयोः स्वातः । स्वतं प्रामाण्यपक्षः शिष्यते । स एव च सवद्भिमतः । तत्र पौर्धययोः स्मृत्याचारयोः स्वातः । स्वतं प्रामाण्यपक्षः शिष्यते । साक्षादतीन्द्रियार्थ- दर्शनमासीत्, यत एतःप्रवृत्तिरित्यत्व च न किश्चित्प्रमाणम्, अर्थस्यातीन्द्रियतयाऽसमचक्षुपामिव दर्शनमासीत्, यत एतःप्रवृत्तिरित्यत्व च न किश्चित्प्रमाणम्, अर्थस्यातीन्द्रियतयाऽसमचक्षुपामिव

१ वैश्याविशिनः वेश्यातिथयः' प्र. । २ प्र. अमृतभुजः यज्ञशेषभुजः । विश्वसभुजां-ऽतिथिशेषभुजः । अन्नभुजो भृत्यशेषभुजः । अध्यभुजः सार्थसाधितभुजः ।

३ प्र. तपोज्ञानयज्ञदानानि चःवारः पादाः । ४ दुरागतं दुष्ट दुपायात् चूतादेशगतम् । तदेव विपादिका पादरागः ।

मन्वादीनामतीन्द्रियार्थदर्शने प्रमाणाभावात् । आचारात् स्मृतिः, स्मृतेश्चाचार इत्य-नादिताभ्युपगमे अन्धपरम्पराप्रसङ्गात्॥

[69] आसंसारमनाम्नातस्य च वेदत्वव्याघातेनानुमानायोगात् । उत्पत्तितोऽभि-

व्यक्तितोऽभिषायतो वाऽनवच्छिन्नवर्णमातस्य निरर्थकत्वात्॥

[70] यदि च शिष्टाचारत्वादिदं हितसाधनं, कर्तव्यं वेत्यनुमितम्, कि वेदानुमा-नेन; तदर्थस्यानुमानत एव सिद्धेः। न च धर्मवेदनत्वात् इदमेवानुमानं अनुमेयो वेदः; प्रत्यक्षसिद्धत्वात्; अशब्दत्वाच ॥

- [71] अथ शिष्ठाचारत्वात्व्रमाणमूळोऽयमिति चेत्—ततस्सिद्धसाधनम् ; प्रत्यक्ष-तच्चक्षुवामापे तद्दर्शने सामर्थ्यायोगात् ॥ तादृशस्मृतेम्तत्वाक्तनाचारे। मूळम् , तस्य च ततः प्राचीना स्मृतिरित्येवं प्रवाहानादित्वस्ताकारे च साक्षात्प्रमाणमृतिकिञ्चिन्मूलकत्वाभावादन्धपरम्परा-प्रसङ्गः । अतो जात्यन्धपरम्परामालकृतस्वपविशेषवचनवद्यमाणभेव स्थात् । यथोक्तम्—'यो यो प्रहीता जात्यन्धः स स्वयं नोपलब्धवान् । स्वातन्त्र्येणागृहीते च प्रामाण्यं नावितिष्ठते' (तन्त-१-३ १) हति । अताऽनुमातन्या एव कतिचिच्छाखाः ।
- [69] अथ वेदानुमानमुशिकियते ; अथि तदुच्छेदो नेष्यत इति चेत् तर्छसाभिरिय मन्वादिभिरष्यनुमयत्वानित्यानुभेयो वेद इति प्रमाकरपक्षो वा प्राद्धः, प्रत्यक्ष एवात वा देशान्तरे वाऽनुष्टिक एवाति वि कुरारिक महाक्षो वा । नाद्धः आ स्पृष्टः कदाचिद्दप्यश्चातस्य नित्यानुमे-यस्य वेदत्वासम्भवात् । व्याहतं हीदं, यत् नित्यानुमेय इति, अथ च वेदे इति । वदो हि विलक्षणा वर्णसमुदायः । वर्णानित्यत्वपक्षे ताल्वादितस्तदुत्पत्तिः, नित्यत्वपक्षे चामिव्यक्तिः । पक्षद्वयेऽपि ताल्वादिव्यापाराभावे मौनिक्षे कादिवद्मिप्रायस्थता वर्णानाम् । ईटश्चेत्रिव्यानविद्यल्यश्च न किश्चित्वयतानुपूर्वका वर्णसमुदायः । वर्णानित्यत्वपक्षेऽप्येतदनविद्यल्यते केवलं कादिवर्णमात्रं सम्भाव्यते , न तु काचिदानुपूर्वा । तच्च निर्यक्षिभीति नैवं वेद इति ।
- [70] अथानुमानप्रकार एव विचायते । यद्यच्यते अयमाचारा हितसाधनं शिष्टाचारत्वात् । एवमयमाचारः कर्तव्यः शिष्टाचारत्वादित्यनुमीयत इति तार्हे वेदादवगन्तव्यस्थिष्टसाधनत्वस्य कृतिसाध्यत्वस्य चानुमानत एव सिद्धर्वेदानुभानमेव न स्थात् । न च वेदस्थेवास्याः
  नुमानस्यापि हितसाधनधमेवेदकत्वादिदभेवानुमानं नित्यानुमयवेदशब्देनोच्यत इति वाच्यम् —
  अस्यानुमानस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन नित्यानुमयवेदत्वासम्भवात् ; धमेवेदकशब्द्विशेषस्थेव वेदशब्दः
  वाच्यतायाः प्रामाणिकतया शब्दातिरिक्तस्यानुमानस्य वेदत्वासम्भवाच ।
- [71] अथ नैवं हितसाधनत्वाद्यनुमानम् । किं तु अयमाचारः प्रमाणमूलः शिष्टाचारत्वादिति प्रमाणमूलकः त्वानुमानमेव । तच्चानुमयं प्रमाणं वेद इति वेदानुमानसिद्धिरिति चत् तर्हि सिद्ध-

मूलत्वाभ्युपगमात् ; तद्सम्भवेऽप्यनुमानसम्भवात् ॥ तित्यमञ्चायमानत्वात्तत् अप्रत्यायकं कथमनुमानं कथं च मूलामिति चेत्—वेदः किमज्ञायमानः प्रत्यायकः, अप्रत्यायक एव वा मूलम् ; येन जडतम तमाद्रियसे ॥ अनुमितत्वात् ज्ञायमान एवेति चेत्-लिङ्गमप्येवमेवा-स्तु ॥ अनुमेयप्रतीतेः प्राक्तनी लिङ्गप्रतीतिरपेक्षिता ; कारणत्वात् ; न तु प्रश्चात्तनीति चेत्—शब्दप्रतीतिरप्येवमेव ॥

[72] आचारस्र रूपेण शब्दमूलत्वमनुमीयते । तेन तु शब्देन कर्तब्यता प्रतीयत इति चेन्न-आचारस्र रूपस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन मूलान्तरानपेक्षणात्॥ तस्मात्कर्तब्यतायां प्रत्यक्षाः भावात्, अप्रमिततया च शब्दानुमानानवकाशात्, प्रत्यक्षश्चतेरसम्भवात्,शिष्टाचारत्वेनैव

साधनम् । आचारस्य प्रत्यक्षदृद्यत्वेन प्रमाणमूलकत्वस्य सिद्धत्वात् । आचारस्येष्टसाधनत्वकर्तव्यत्वरूपेण प्रत्यक्षमूलकत्वासम्भेवेऽप्यनुमानमूलकत्वसम्भवात् सिद्धसाधनमेव । ननु
परोक्षानुमवप्रमाणस्यानुमानस्य ज्ञायमानत्येवानुमितिहेतुत्वम् । न चेक्तकर्तव्यत्वादिरूपेणाचारग्राहकं किश्चिदनुमानं विशिष्य ज्ञातमस्ति । अते। नित्यमज्ञायमानत्वादुक्तरूपाक्रान्ताचाराप्रत्यायकस्य तस्य कथमनुमानत्वं मूल्रत्वं चेति चेत् — वर्ष्टि त्वदाभमतप्रमाणस्य वेदस्यापि परोक्षानुभवप्रमाणतया ज्ञायमानत्येव हेतुत्वम्, तथा प्रत्यायकत्वं सत्यव च मूल्रत्विमिन तुल्ये। देषः।
ननु प्रकृतानुमानेनानुमीयमानत्वाद्वेदो ज्ञायमान एवे।ते कथमज्ञायमानत्विमिति चेत् –अनुमानमि
वर्हीत्यं ज्ञायमानमेव ॥ नन्वनुमेयविषयकज्ञानात् प्राग्लिङ्गज्ञानभेपित्वतम् ; तल्ल तस्य हेतुत्वात् ;
अग्निज्ञानात्प्रागिव धूमज्ञानम् । अत्र च प्रमाणमूलस्यं साध्यं न प्रमाणमनुमीयते । तदनन्तरमेव तत् प्रमाणमनुमानरूपमेवम्भूताभिति विशिष्य ज्ञेयभिति अनुमेयकर्तव्याप्रतितेः प्रागनुमानस्य विशिष्याज्ञातत्वान्नास्य प्रमाणस्थानुमानत्विमिति चेत् – वर्षि लिङ्गप्रतीतिवच्छञ्द्रप्रतीतिर्प्यर्थपतितेः प्रागपेक्षिता ; तथा प्रकृतानुमित्या कर्तव्यताद्धप्रधस्य ग्रहणात्यश्चोदव तत्प्रमाणं शञ्दरूपभिति विशिष्य ज्ञ्यमिति न प्रमाणमिदं शब्दोऽ।भ भित्नुम्हिति ॥

[72] एतेन 'प्रमाणमुल्रःवामित सामान्यनिर्देशत्यागेन शब्दमुल्रत्वमेन साध्यते । न च शब्दबोध्यकर्तव्यताकः वस्त्रपश्चरमूलः वान्यगेनशब्दां शानुमानवैयध्यामिति बाच्यम् । आचारस्वस्त्रप एव शब्दगम्यत्वानुमानात् ; कर्तव्यत्वां शस्यानुमितशब्दवे ध्यतया प्रकृतानुमानाविषयत्वात् – इति निरस्तम् । स्वस्त्रपस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन मूल्जिज्ञासामावान्मूलान्तरानेपेश्चणात् । तस्मादाचारस्वस्व-पेण शब्दानुमित्ययोगात् कर्तव्यतयेव तदनुमानम् । कर्तव्यताविषये च प्रत्यक्षामावात् तस्या अपतीतस्वेन तया शब्दस्यानुमानानवकाशात् तद्विषये प्रत्यक्षश्चरयमावाचानुमानमेव मानम्। कर्तव्यतामनुमाय तया मूलशब्दानुमानम् । तथा च किं तेन ; तदर्थस्य प्रागेव सिद्धेः ॥ [73] १ 'तथाऽप्यागममूलत्वमेव तस्य ; व्याप्तेः' इति चेत् — अत एव तर्द्धि तस्य प्रत्यः

क्षानुमानमूलत्वमनुमेयम् ॥ आदिमतस्तत्वं स्यात् ; अयं त्वनादिरिति चेत्—आचारोऽपि २ तहिंदम्प्रथमस्तथा स्यात्, अयं त्वनादिर्विनाऽप्यागमं भविष्यति ॥ आचारकर्तव्यतानुमानयोरेवमनादित्वमस्तु ; किं निह्छन्नमिति चेत्—प्रथमं ताव'न्नित्यानुमेयो चेद'इति ; द्वितीयं च 'देशनैव धर्मे प्रमाण'मिति ॥

[74] ३ अथायमाद्ययः—वैदिका अप्याचाराः राजस्याश्वमेधादयः समुच्छिद्यमानाः

तथा चायं कर्तव्यश्शिष्टाचारत्वादित्यनुमाय ततस्तया शब्दानुमानम्— आचारइशब्दम्लः कर्त-त्वादिति, यद्वा कर्तव्यतेयं शब्दम्ला शिष्टाचारकर्तव्यतात्वादिति । एवं शब्दानुमानात्प्राक् कर्तव्यवासिद्धौ च शब्दानुमानं व्यर्थम् ; शब्दफलस्य कर्तव्यताज्ञानस्य प्रागव सिद्धत्वात् ॥

[73] ननु कर्नव्यताप्यनुमानसिद्धेव । तथाऽपि तादृशकर्तव्यतायामागममूळस्वव्याप्तिदर्शना-दाचारस्य प्रकृतस्याप्यागममूळकस्वमनुमीयत इति चेत्— तार्हे तुल्यरित्या शव्दान्तराणां प्रत्यक्षा-नुमानान्यतरम् कक्तव्दर्शनात्तस्यागमस्यापि तन्मूळकस्वमनुमेयम् ॥ नन्वादिमतदशब्दस्य तन्मूळक-त्वमस्तु । अयं त्वनुमीयमानदशब्दोऽनादिरिति चेत्—तत्र व्याप्त्यस्वीकारे इहाप्यादिमत एवा-चारस्य शब्दमूळकस्वं, न त्वनोदिरिति, विनाप्यागममयमाचारस्त्यादिति व्याप्तिमङ्गाच्छब्दमूळकस्वं न सिद्धयेत् ॥ नन्वस्तु काममाचारस्य कर्तव्यत्वानुमानस्य चैवमनादित्वम् ; किन्नः प्राभाकराणां छिन्नामीति चेत्—उभयं छिन्नम् । किभिति चेत्— नित्यानुमेयो वेद इतीदं तावत् प्रथमं छिन्नम् ; तथानुमानस्यापि प्रमाणस्वात् देशना चादना श्रातिरेव धर्मे प्रमाणमितीदं द्वितीयमापि छिन्नम् ।

[यस्त्वाचारस्य कर्तव्यत्वानुमानस्य च परस्पराश्रयणेऽन्धपरम्परापत्तिदेशिः प्रागुक्तः, सोऽपि न—यथा हि वेदस्यापौरुषेयत्वस्वीकारेणाध्ययनपारम्पर्येणोत्तरोत्तराध्ययनस्य पूर्वपूर्वोध्ययनमूलकत्वस्वीकारे ऽन्धपरम्परापत्तिनीस्ति, वेदस्य स्वतः प्रामाण्यात् ; तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे स्हवतः प्रामाण्यात् । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे स्हवतः प्रामाण्यात् । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे स्हवतः प्रामाण्यात् । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे स्वतः प्रामाण्यातः । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे स्वतः प्रामाण्यातः । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे स्वतः प्रामाण्यातः । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्याप्यनादे । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्य । तथा कर्तव्यत्वानुपानस्य । तथा । त

[74] अथायमाशयः -- आचारस्यानादित्वभैवासिद्धम् ; राजसूयादिवदुच्छदानुमानात् ।

१ अयं क २ पाठ । वी. 'वेदमूळतेव तस्वानुनीयते ; कर्तव्यतायाः वेदमूळतेन ज्योतिष्टीमादौ व्यास्च्यवधारणात् । 'पा० 'आगममूळत्वेनैव तस्य व्याप्तेः ।' तदा तस्येत्यस्य , आचारसामान्यस्यति आचारत्वस्येति वाऽर्थः ; व्याप्तारित्यलान्वयः ॥ २ अयं क. २ पाठः । वा. 'य
आचारः .... अगममुपळभ्य प्रवर्तितः तस्येवेदम्प्रथमस्य ज्योतिष्टीमादिरागममूळत्वमुपळव्यम् ।'
क. ख. पा० 'तर्हि प्रथमतस्तथा' । ३ प्र. 'आचारस्यागममूळकत्वव्याप्तौ प्रयोजकमाह अथाते।
आचाराः वेदमूळाः उच्छेदानन्तरभाविप्रवाहिवत्त्वार्त् राजसूप्रवादिति।'

हश्यन्ते; यत इदानीं नानुष्ठीयन्ते । न चैते प्रागिष नानुष्ठिता एवं तदर्थस्य वेदराशे-रप्रामाण्यप्रसङ्गात् समुद्रतरणोपदेशवत् ॥ न चैवमेवास्तु ; दर्शागुपदेशेन तुल्ययोग-क्षेमत्वात् ॥ एवं, पुनः स कश्चित् कालो भविता, यत्रैतेऽनुष्ठास्यन्ते । तथाऽन्ये(था चान्ये) प्याचाराः समुच्छेत्स्यन्ते अनुष्ठास्यन्ते च , इति न विच्छेदः । ततस्तद्वदागममूलता-इति चेत्—एवं तर्हि प्रवाहादौ लिङ्गाभावे कर्तव्यत्वागमयोरननुमानात् , असत्यां प्रत्य-क्षञ्जतौ आचारसङ्कथाऽपि कथामिति सर्वविष्ठवः ॥ तस्मात् प्रत्यक्षश्रुतिरेव मूलमाचारस्य ; सा चेदानीं नास्तीति शाखोच्छेदः ॥

[75] अधुनाऽप्यस्ति साऽन्यत्नेति चेत्—अत कथं नास्ति? किमुपाध्यायवंशानामन्यत्न गमनात्, तेपामेवोच्छेदाद्वा, आहास्त्रित् स्वाध्यायविच्छेदात्। न प्रथमद्वितीयौ ; सर्वेपाः

वेदोक्ता आपि राजसूयाश्वमेघादयो विशिष्टक्षत्रियरूपाधिकारिवैकल्येन सम्प्रति समुच्छिन्नाः अननु-ष्ठीयमानःवात् । पाकपुनरनुष्ठिताः, न तु नानुष्ठिताः ; सर्वदैवाननुष्ठाने तद्र्यकस्य 'राजा राज-सूर्यन स्वाराज्यकामी यंजते'त्यादेवेदवाक्यस्य लौकिकसमुद्रतरणोपदेशवाक्यस्येवाप्रामाण्यप्रक्षकात् । न चाप्रामाण्यं युक्तम् ; संपत्यनुष्ठीयमानदर्शपूर्णमासादि धर्मोपदेशतुरुयत्वाद्वैदिकस्य तदुपदेशस्य । एतावता राजस्याश्वमेघादेरात्यन्तिक उच्छेदं। न संमन्तव्यः, पुनरापि विशिष्टाधिकारिविशिष्टकाळ-सम्भवात् । एवमाचारान्तरेष्विपि मध्ये मध्ये उच्छेदः पश्चादनुष्ठानं च भाव्यताम् । तसादा-चारत्वाविशेषात् प्रकृतोऽपि शिष्टाचार उच्छेरीत्तर इति विवक्षितस्यानादित्वस्यासिद्धिरिति । अते। मानान्तरायागात् राजस्यादिवदेवागममूळःवानुमानमिति चेत्—तर्हि भवदुक्तां रीति मवानेव विभावयतु । यदा खल्वस्याचारस्योच्छेदात् पश्चात् पुनःप्रवाहारम्मः, तदा तद्व्यवहितपूर्वमाचार-रूपहत्वभावात्कर्तव्यत्वानुमानमिव शब्दानुमानमापे नास्तीति प्रमाणाभावादाचारस्यैव नात्मलाम इति प्रवाहस्यैवापसक्तौ सम्प्रति दृश्यमानं सर्व भ्रान्तिमूलकमेव भविष्यति । [न च प्रवाहादा-लेच्छित्रशास्त्रापदे प्रस्थान आचारितृपुरुष एवेश्वररूपः कल्प्यताम् । अतश्चाचारकर्वव्यत्वानुमान-मिति वाच्यम् –वर्णाश्रमकुलगोत्रादिभेदेनाचारभेदादनेकशरीरपरिग्रहमन्तरेण तदनुष्ठानस्य दुर्वचतया एकशरीरपरिग्रहेण सर्वाशीनिर्विचिकित्सीपेदशकल्पनत्यैव युक्तत्वात् ।] अतः प्रवाहारमे प्रत्यक्षश्रतित एवाचरणीयमर्थमधिगम्याचारः प्रवृत्त इति स्वीकार्यम् । अता नित्यानुभैयत्वपक्षाभावःच्छः लोच्छं दपक्ष एव श्राह्य इति ॥

[75] ननु प्रत्यक्षश्रीतरेव मूलम् । अथापि न शास्त्रोच्छेदः ; किन्त्वधुनाप्यास्ति साउन्यत्त । अतः प्रभाकरपक्षस्य महकुमारिलखण्डितस्यासंगवेऽपि तत्संमतो देशान्तरस्यशासापक्ष एवास्त्रिति चेत्—अन्यत्र स्थिता शासाऽत कुते। नास्त्रोति प्रच्छामः । तत्रोपाध्यायवंश्यानां सर्वेषामन्यत्र

मन्यत्न गमने उच्छेदे वा नियमेन भारतवर्षे शिष्टाचारस्यात्युच्छेदप्रसङ्गात् ; तस्या-ध्येत्समानकर्त्वकत्वात्। अन्यत आगतेराचारप्रवर्तने अध्ययनप्रवर्तनमपि स्यात्॥ न तृती-यः ; आध्यात्मिक १शक्तिसम्पन्नानामन्तेवासिनामविच्छेदे तस्यासम्भवात् । तस्मा २दायु-रारोग्यवलवीर्यश्रद्धाशमदमग्रहणधारणादिशकेरहरहरपचीयमानत्वात् स्वाध्यायानुष्ठाने शोर्यमाणे कथिव्वदनुवर्तते ; विश्वपरिग्रहाच न सहसा सर्वोच्छेद इति युक्तमुन्पश्यामः॥ [76] ३ गतानुगतिको लोक इस्यमामाणिक एवाचारः, न तु शास्त्रोच्छेदः : अनेक-

शाखागतेतिकर्तव्यतापूरणीयत्वादेकसिन्निप कर्मण्यनाश्वासप्रसङ्गादिति चेत्-न-

गमनात् अथवा तेपामुच्छेदादिति पक्षद्वयं तावल युक्तम् । तथा सित भारतवर्षे शाखाया इव वलेक्तिस्य प्रकृताचारस्याप्युच्छेदप्रसङ्गात् ; अध्ययनार्थानुष्ठानयोरेककर्तृकत्वात् । देशान्तरादागत्य यादि केचिदाचारं प्रवर्तयामायुः, अध्ययनं कुतो न प्रवर्तितवन्तस्युः । [न च सर्वमाप स्मृत्याचार-सिद्धमेतदेशाधीयमानप्रत्यक्षश्चातिमूलामित्येव भट्टमताभिति वाच्यम्—तार्हं स्मृतिप्रणयनवैयर्थ्यात् । न च तत्तत्ततो विप्रकीणानां मन्त्रार्थवादगतसिद्धानुवादाभ्यूहनीयानां च वैश्वयमेव स्मृतिमिराधीयत इति वाच्यम्—'धन्वलिव प्रपा असी'ति सिद्धानुवादवलात् 'मरुप्रदेशे प्रपा निर्मातव्ये 'त्यादेरसिद्धः ; यिकिश्चित्कारणिकजनकल्पितानुवादमात्रणाप्युपपत्तत्तत्व धर्मोत्यतौ प्रमाणाभावात् । न च सान्तिन्तिं कर्मणां स्मृत्युक्तकर्तृविशेषकालविशेषद्वन्यतिकर्तव्यताविशेषादिकं सर्व सिद्धानुवादावगम्यं विप्रकाणं वा । तसात्, पुराणादिप्रामाण्याचानन्तेषु वेदेषूच्छिल्नानेकशाखामूलत्वमेव युक्तम् ।] अत्र एउद्देशे तच्छ खाभावस्य तदध्ययनविच्छेरादेवोपपादनामिति स एव खाध्याय-विच्छेदः करणकलेवाशक्तिप्राक्तिप्रवात्त्वास्यायाध्ययनमर्थानुष्ठानं च शीर्थमाणे सती कतिप्रयात्तिकजनाऽऽस्ययोन कथिवद्वत्ततेते; कालते। देशतश्च विस्तृनाद्विश्वपिरमहाच न सहसा सर्वीच्छद्द इति युक्तमुत्वस्यामः ।

[76] ननु प्रत्यक्षवेदोक्तमेव प्रामाणिकम् । स्मृत्यर्थ आचारश्च , 'गतानुगितको लेको न लोकातत्त्वचिन्तकः' इति न्यायेनापामाणिक एव । अतो न शास्त्रोच्छेदः । अन्यथा , 'सर्व-शास्त्राप्रयमेकं कर्मे' त्युच्छिन्नोनकश सागनानामप्यङ्गानामुपसंहर्तव्यावात् अनुपलन्मेन च तत्पूर-णायोगादेकस्मिन्नोप कर्मणि , सम्पूर्णमिदमनुष्ठित'।भेति साङ्गुण्यविस्नम्भे। न स्थात् इति चेत्— न महाजनपारिगृहतिस्वेन वेदवत् स्मृत्यादेरिप प्रमाणस्वात् । अन्यथा महाजनपरिग्रहरूपहरी-

१ वो. ''अ.ध्यास्मिकी शाक्तिर्वक्ष्यमाणायुरादिकम् ।' २ वो. 'आयुरादीनां महणःदिशक्रेश्च प्रत्यहमपचय देव ।' ३ वो. 'गतानुगातिको छोको नं छोकस्तत्त्वचिन्तकः' इति ताछतछबन्धन ? न्यायेन''।

एवं हि १ महाजनपरिग्रहस्योपष्ठवसम्भवे (ष्ठवे) वेदा अपि गतानुगतिकतयैव लंकैः परिगृह्यन्त इति, न वेदाः प्रमाणं स्युः । तथा च वृश्चिकभिया पलायमानस्याज्ञी-विषमुखे निपातः । २ एतमेव च कालक्रमभाविज्ञाखोच्छेद् ३ भाविनमनाश्वासमाज्ञा-क्कमानैर्महर्षिभिः प्रतिविहितम् । अतो नोक्तदोषोऽपि ॥

[77] न चायमुच्छेदी ज्ञानक्रमण; येन स्ठाच्या स्थात् । अपि तु प्रमादमदमानाऽऽ छस्पनास्तिक्यपरिपाकक्रमेण। ४ ततश्चीच्छेदानन्तरं पुनः प्रवाहः, तदनन्तरं च पुन-

व्यमिचरितत्वेन वेदा अपि न प्रमाणं स्युः । तथा च कातिपयशास्य च्छदलक्षणवृश्चिकमिया पलायमानस्य कृत्स्वेदात्यन्ताप्रामाण्यस्त्रपाशीविषमुखं निपातः ॥ तर्द्धनाश्चासपसङ्गपरिहारः कथामिति चत् — एतमवाङ्गलोपप्रयुक्तं भाविनि शास्त्रे च्छेदकाले भाविनमनाश्चासं पूर्वमालाच्य किष्येषु सर्वस्रास्त्रामहणमान्य अनुष्ठापनमात्रेण सर्वाङ्गानुष्ठानकमरक्षणासामर्थ्यं च साक्षात्कृतविद्विमेहर्षिभिः सर्वशास्त्रागतितिकर्वव्यताकलापसङ्गलनेन कल्पसृत्रादिभिः प्रतीकारः कृत इति न अनाश्चासप्रसङ्ग इति ।

[77] नन्च्छेदे पुनः प्रवाह इति न नियमः, येन प्रवाहारम्भे उपदेष्ट्रकल्पना स्यात् । न हि संशयाविपर्ययादिराच्छित्रः पुनरुत्वते । न च नास्तिकमतानामास्तिकाच्छित्रःनां पुनःप्ररोह-नियमोऽस्ति । न च महाप्रस्थममुच्छित्रस्य जगतः पुनःप्रराहे। नैयायिकारिष्यते इति चेत्-न हि ताहशोच्छेदवत् अयमवान्तरप्रस्तय सृष्टिमध्यादिषु सम्मवन् शास्त्राच्छेदः उत्कृष्टज्ञानोत्पाद-

१. पा० चेत् — एवं हि । बोधन्यनुसारेण निन्नवेशनम् । २. पा० एनमेव । प्र. 'अनेकेत्यादि दूषयति एतिमिति ।' वंग. 'इतश्च शाखेन्छेरे।ऽवगम्यत इत्याह एतिमिति ।'

३. वे। 'कालकमवशात् भाविना शास्त्रोच्छेदेनानुष्ठातृणां खदुक्तमार्गेण भाविनमनाश्वासम्।' क. ख. पा० कालकममाविनमनाश्वासम्। ४ 'जन्मसंस्कारितिकारिक मार्भ्य परिपाक-क्रमेणेत्यन्तं कितप्यशास्त्राच्छेदपरम्। ततश्चित्यादिकं तहुष्टान्तेन सर्ववेदोच्छेदपरम्। न चा-यमुच्छेद इति पूर्वप्रन्थश्च, नन्वप्रमाणत्वादेवोच्छित्रशास्त्रा प्रागुच्छेदं प्रापिता, नाध्यापितीते शक्काशमनार्थः' इति प्रकाशाशयः। प्र. 'तदेवं वेदत्वादाचारानुमितवेदवत् वेदा उच्छेत्यन्ती-त्युपसंहरित ततश्चिति । दिनरात्रिह्यासेश्च न व्यामेचारः तस्यापि पक्षत्वादिति भावः। ननु वर्तमानप्रवाहे।च्छेदसिद्धावापि भाविप्रवाहोच्छेदसिद्धः कृत इत्यत आह क्रन्यथिति । प्रागुपतिहस्स देहाद्यभावेन भोगाजनकत्वादित्यर्थः । नन्वेवमापे प्राच्यविच्छेदसिद्धौ परतन्त्रपुरुपपूर्वकोऽनीदिरेवायं सम्प्रदाय इत्यत्र न किश्चिदनिष्टमित्यत् आह तथा चिति । ' वेधनयामत्र न किश्चित्त्पष्टम् । उपरितनर्गातादिवलात् प्रागुक्तशास्त्रोच्छेद विषयमेव सर्वमिति प्रतीयते ॥ तथा विषयमेव सर्वमिति प्रतीय ॥ विषयमेव सर्वमिति प्रतीय ॥ विषयमेव सर्वमिति प्रतीय ॥ विषयमेव सर्वमिति सर्वमिति सर्वमिति सर्वमिति

रुच्छेद इति सारस्तिमिव स्रोतः ; अन्यथा कृतहानप्रसङ्गात्। १ तथा च भाविष्रवाद्दवह् भवन्नप्ययमुच्छेदपूर्वक इत्यनुमीयते॥ सारति च भगवान्व्यासो गीतासु भगवद्वचनम्-

> 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ परित्नाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥' गी. (४. ७. ८) इति ।

[78] कः पुनरयं महाजनपरिग्रहः ? २ हेतुदर्शनशून्यैर्ग्रहणधारणार्थानुष्ठानादिः ॥ स द्यत्र न स्यात् ऋते निमित्तम् ॥

क्रमकृतः । तथा हि सित स स्राच्यः वृद्धिपूर्वं ज्ञानपरिपाककिरियोऽनुवर्तमान एव स्यात् । अपि स्वयमुच्छेदः प्रमादमदमानालस्यनास्तिक्यपरिपाकपर्वपरिकारिपत इतीहराप्रमादादेः कर्म-वैचिच्याधीनस्य प्रवाहोच्छेदशालितया प्रकृत उच्छेदोऽपि पुनःप्रवाहान्तरित एव यथा सरस्वती-नदीप्रवाहो मध्ये मध्येऽन्तार्हितः प्राक् पश्चाच ब हैः प्रवहाते तथिति । एवं पुनःप्रवाहानक्षी-कारे आदरेण धर्मस्थापनार्थं कृतप्रवार्तितस्य प्रःथराद्यादेः सर्वात्मना हानप्रसक्षः । एवंरित्या कालक्रमेण सर्वशासे च्छेदे विशिष्टक्र कहेतुविविध्यमं साधनदेहेन्द्रियादिसम्पत्त्यर्थपाककृतबहुपुण्य-हानप्रकृतः । अतः प्रवाहः सिद्धः । तस्य च प्रकृतप्रवाहस्थेवोच्छेदोऽपि सिद्ध्यतीत्यत्रिरोच्यवरीन्त्रमानस्यः । न चैवमपि हस्यमानस्य प्रवाहस्थोच्छेदानन्तर्भावित्वं किमिति स्वीकार्थिमिति शक्क्यम् — अयं प्रवाह उच्छेदपूर्वकः प्रवाहत्वात् माविष्रवाहबदित्यनुमानतस्तित्सद्धः ॥ एवं प्रति-यामुच्छेदः प्रवाहत्वदर्थमुपदेष्टुर्भगवतोऽवतार इत्यादिकं युक्तिसिद्धं ध्यदा यदा हो'त्यादिना मग-वतैव गीयतेऽपे । अतः आचारप्रवाहस्योच्छेदपूर्वकत्वात् प्रवाहादौ प्रत्यक्षश्चातिरेव शरणिमिति सा संप्रत्याच्छित्वेति ॥

[78] ननु महाजनपरिप्रहेण स्मृत्याचारयोः प्रामाण्यानिश्चये हि शास्त्रो च्छ्य्करुपना । स एव परिप्रहो यथावत् दुरुपपादः ॥ शिष्टपरिप्रह एव महाजनपरिप्रह इति चेत् — कि शिष्टाः १ ये सदाचाराः सदाचाराश्च तत्कृताः । इतीतरेतराधीननिर्णयत्वादनिर्णयः' (तन्त्र वा-१. ३. ३.) ॥

१. अयमेव पाठो व्याक्षाद्वयसम्मतः क. पु. दृष्टश्च । ख. पु. 'तथा भावि ।' वस्तुत आस्मतत्त्वविवेकैकरस्यदृष्टौ प्रवाहोच्छेदपद्योः स्ट्ष्टिप्रळयपरःवमेव । तथा च अन्यथा कृतहान-प्रसङ्गादित्यस्य पुनः सर्गानङ्गोकोरं कृतहानं स्यादिति यथाश्चत एवार्थ इति । गीताश्चोकेऽपि 'सर्गप्रक्रयविवक्षाऽपि भाव्ये ति ॥ २ प्र. 'अन्त्यथासिद्धप्रवृत्तिविषयःविमित्यर्थः ।'

[79] न हात्रालसादिनिंमित्तम् ; दुःखमयकर्मप्रधानत्वात् । नाष्यस्यत्र सिद्धप्रामाण्ये ऽभ्युपायेऽनिधिकारेणासिन्ननन्यगतिकतयाऽनुप्रधेशः ; परैः पूज्यानामप्यत्ना १ प्रवेशात् । नापि भक्ष्यपेयाद्यद्वैतरागः ; तद्विभागव्यवस्थापरत्वात् । नापि कुतकांभ्यासाहितव्यामाहः ; आकुमारं प्रवृत्तेः । नापि सम्भवद्विप्रलम्भपापण्डसंसर्गः ; पित्नादिक्रमण प्रवर्तनात् । नापि योगाभ्यासाभिमानेनाव्यय्रताभिसन्धः ; प्राथमिकस्य कर्मकाण्डे

'यद्येवं प्रकानशास म्लता कर्ण्यत — ततः सर्वासां बुद्धादिसम्नीनामापं तद्द्वारं प्रामाण्यं प्रस-ज्यते । यस्यव हि यदमिष्ठतं स एव तत् प्रकीनशासामस्तके निक्षिण्य कुर्यात्' (१.३.१)। अतः स्मृतिस्वं बुद्धादिवचसामपीति तलाण्यक्षतो महाजनपरिष्रह इति चत् — उच्यते । प्रत्यक्ष-वेदाविहितधमिक्रियां ये, विना हेतुदर्शनं, विहितस्वबुद्ध्याऽऽद्धियन्ते , ते शिष्टाः महाजनाः । तैः श्रुतीनामिव यासां स्मृतीनां प्रहणधारणे क्रियेते , श्रुत्यर्थस्येव च यदीयार्थस्यानुष्ठानमनुष्ठापनं च तत्रव ताहशं परिगृहीतस्वम् । 'शाक्यादयश्च सर्वत कुर्वाणा धमेदेशनाम् । हेतुजालविनि-र्मुक्तां न कदाचन कुर्वते ॥ न च तैर्वेदम् अत्वमुच्यते पौतमादिवत्' (१.३.२)॥ 'पारतन्त्र्यं तावत् बुद्धाद्यागमानां स्मर्यमाणपुरुषविशेषप्रणीतस्वात्तरेव प्रतिपन्नम् । शब्दक्रवक्रस्वादिप्रतिपा-दनाऽऽदराच पार्थस्थरापं ज्ञायते । वेदम्हलकस्वं पुनस्ते तुल्यकक्षमूलस्वाक्षमयेव लज्जया च मातापितृद्वेषिदुष्टपुत्रवन्नाभ्युपगच्छिन्ति' (१.३.२)। अतः उक्तस्वप्रहणधारणानुष्ठानादिस्तपः स्मृत्याचारयोभेहाजनपारिष्रहाः निमित्तान्तराभावात् प्रामाण्यमेव निमित्तमाश्रयतिति निश्चीयते ॥

[79] तथा हि—न छत्रालस्यं प्रमादो वा निमित्तम् , दुःखप्रचुरकेर्मकविषयकत्वात् । नापि सिद्धपामाण्यकशास्त्रान्दराद्यनिषकारिणा गत्यन्तरामावात्स्मृत्याचारकर्मण्यनुप्रवेशिता इति युक्तम्—वाह्ययहुमततमानामभ्यर्थयमानानामप्यत्र प्रवेशनस्याननुमन्यमानत्वात् । नापि सर्वेष्वपि भक्ष्यपेयानुमाव्यव्वविशेषेण निरङ्कशप्रवृत्तः सर्वजनसम्मेदविषयकश्च राग इह निमित्तम्— भक्ष्यदिनिषधाविधिसहस्रपुरस्सरं वर्णादिमेदेन तद्विभागव्यवस्थापरत्वात् स्मृत्यादेस्तदनुक्र्व्यवामान्वात् । नापि कुयुक्तिकल्पितो व्यामोहो निमित्तम्—युक्तिनिस्त्रपणाक्षमत्वावस्थायामप्याकुमारं पृथ्वेः । नापि विप्रवृत्तमकरस्वयंनप्रवापण्डसंसर्गः—विप्रवृत्तमञ्ज्ञाविदूर्पित्वादिक्रमेण प्रवर्तनात् । नापि, 'योगाभ्यासे हि वयं प्रवीणाः । तत् किमिति कर्मानुष्ठान'मित्यमिमानेन स्वात्मिन कर्मानास्थामिसन्धिरत्व निमित्तम्—स्मृत्याचारानुराधिने। ब्राह्मणस्य तुर्याश्रमपूर्वाश्रमस्यस्य त्विवर्गपरस्य कर्मकाण्डेऽत्यन्तं व्यग्रत्वात्तथाभिसन्ध्ययोगात् । नापि जीवनं निमित्तम्—'द्वष्टलामफला नापी'ति

१ अत्र परैः स्वमतप्रवेशार्थं पूज्यमानानागि प्रवेश इहास्ति, न तु निष्कासितानामित्यर्थकं पाठान्तरं प्रदश्योगिरितनपाठ एव शुद्ध इति स्थापितं मकरन्दे ।

fa

रि

दि

चं

तर

शुः चा

प्रव

निः

यां

सर्ग

सम

হ্যু

वि

गात

वा

स्या सर्ग

RD

(काण्ड एव) सुतरां व्यव्यत्यात् । नापि जीविका ; प्रागुक्तेन न्यायेन दण्फलाभावात् । नापि कुद्दकव्यवना ; प्रकृते तद्सम्भवात् ॥

[80] सम्भवन्ति १ त्वेते हेतवो वौद्धाद्यागमपरिग्रहे । २ तथा हि, भूयस्तत्र कर्मलाघवमिति अलसाः—इतः पतितानामण्यनुप्रवेश इति अनन्यगतिकाः-भक्ष्याद्यनियम
इति रागिणः—स्वेच्छ्या परि(यार्थपरि)ग्रह इति कुतर्काभ्यासिनः—पिलादिक्रमामावात् प्रत्रृत्तिरिति पाषण्डसंसारीणः—'उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते'इत्यादिश्रवणाद्व्यग्रताभिमानिनः—सप्तघाटिकामोजनादिसिद्धेर्जीविकेति अयोग्याः-आदित्यस्तम्भनं, पाषाणपाटनं, शास्ताभक्षः, भूतावेशः, प्रतिमाजन्पनं, धातुवाद इत्यादिधन्धनात् (वञ्चनात्) कुद्दकवञ्चितास्तान् ३ परिगृह्णन्तीति सम्भाव्यते। अतो न ते
महाजनपरिगृहीता इति विभागः॥

प्रथमस्तवक एवाक्तत्वात । नापि खयमआःतैर्वश्वकैः कृता वञ्चना निमित्तम् — 'विप्रलम्मोऽपि नदश' इति तत्रैव विस्तृतत्वात्तदसम्भवात् ॥

[80] यानीमानि निमित्तानीह विकल्प्यास्माभानिषद्धानि । नुनै बौद्धाद्यागमेप्वेवेते प्रवृतिहेतवः । तथा हि सम्मान्यते । बहुविद्याकालवित्ताऽऽयाससाध्यानां कर्मणां तलाभावादलसारतान् पारगृद्धःतीति तल्लाऽऽलस्यं निमित्तम् ; इतो अष्टानाभिभिरनिधकारितया समुद्धे।वितानामाप्
तल सुखननुप्रवेशनमनन्थगितकैस्तस्प्रतिमहे निमित्तम् ; भक्ष्याद्यव्यवस्थाऽपि रागिणाम् ; यथामतं
वृत्तिरीते कुनकिभ्यासिनाम् । पिलाद्यादतक्रमनिर्वन्धं विना प्रवृत्तिरीति पाषण्डमंसर्गिणाम् ;
'अत्यन्तमलिनः कायो देही चात्यन्तिनिर्मलः। उभये रन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥' इत्यादेविकल्प्यद्षणवेखर्याःश्रवणमन्यश्रवामिमानिनाम् ; मध्याहकु यपश्चमहायज्ञादिप्रवलकर्माभावात् ससघटिकमोजनादिसिद्धेर्जीविकापाप्तिरयोग्यानाम् ; तथा किञ्चत्कालमेकत्रैवाऽऽदित्यस्थापनाभिनयनम्,
प पाणपाटनम्, अकस्माच्छालामकः, शरीरान्तरप्रवेशः, प्रतिमाजल्पनम्, लोहकरणविषयो धातुवाद इत्येवं वञ्चनीपायसद्भावात् तदाकर्षणं कुहकविश्वतानां निमित्तिनिति । अतस्तिषां हेतुदर्शन-

१ अयं वेधिनापाठः । पा० सम्भवन्ति चैते । २ उपपादयति तथा होति । इति सम्भाव्यते परिगृह्ण-तीत्येतत् सम्भाव्यते । यद्गः तथा हीः यस्य सम्भाव्यत इत्यत्रान्वयः । ततः दिभिषायेणालसादयस्तान् परिगृह्ण-तीति हैतोः तथा किल सम्भाव्यते , आलस्मादिहें तुरिति संभाव्यत इत्यर्थः । अत वेधिन्यां यथा होति प्रतीकधारणम् । ३ अयं क २ पाठः । तथा हीत्यारम्य सम्भाव्यत इत्यन्तमेकं वाक्यम् । वोः 'अलसास्तान् पारिगृह्ण-तीति सम्बन्धः ।' क. स. पु. ततस्तानिति पाठः । अत तत इति पदमधिकं, नातीवान्वितम् ।

स्तवकः ]

#### कुसुमाञ्जलिविस्तरसहितः।

१३७

[81] स्यादेतत्—यद्यं सर्वकर्मणां वृत्तिविरोधः, न किञ्चिद्धारयते, न किञ्चि द्धारयते सितिमताकाशकरे जगित कृतो विशेषात् पुनः सर्गः? प्रकृतिपरिणते रिति सांख्यानां शोभते । ब्रह्मपरिणतेरिति भास्करगोत्ने युज्यते । वासनापरिपाका-दिति सौगतमतमनुष्यायति । कालविशेषादिति चोपाधिविशेषाभावाद्युक्तम् । असतां चोपलक्षणानां न विशेषकत्वम् ; सर्वदा तुरुपक्षपत्वात् । न च ज्ञानद्वाराः ; अनित्यस्य तस्य तदानीमभावात् ; नित्यस्य च विषयतः स्वक्षपतश्चाविशेषादिति चेत्—न—

[82] शरीरलंक्षांभश्रमजनितनिद्राणां प्राणिनामायुःपरिपाकक्रमसम्पादनैकप्रयाजन-

शून्यरवाभावान तदागमाः महाजनपरिगृहीताः । तथा चहशमहाजनपरिगृहवलात् सम्या-चारयोरापे प्रमाणतया शास्त्रोच्छेदः स्त्रीकर्तव्य एवेति सिद्धं सृष्टिमध्येऽपि सम्प्रदायहासोऽप्र-कम्प्य इति ॥ सम्पूर्णोच्छेदशालिनी च प्रलयदशा प्रागव स्थापिता । न चेत्रा प्रवाहारमे शासा-प्रवर्तकपुरुषकल्पनागौरवपरिहाराय शक्या निषेद्धम् । आन्तरालिकोच्छेदानन्तरप्रवाहक्लप्तकमेण निर्वाहादिति ।

[81] ननु बधेबं सर्वजावधभीधर्माणामाप कार्यक्षमत्वविरहः कदाचित, तार्ह तस्यां प्रलयदशायां 'न किश्चिद्धत्यद्यते, न किश्चिद्धित्रस्यती'ति निश्चलाकाशकलेपे परमाणुपरिशेषे जगाति पुनरिष
सर्गसम्भवः कुतो विशेषात् ? न हि प्रलयप्रथमक्षणवित्तप्रमाणुविशेषातिरिक्तो विशेषः पश्चात्
सम्भाव्यते । यत्तु मूलप्रकृतेभेहदादिस्पण परिणामवशात् पुनः सृष्टिरिति—तदिदं सांख्यमतम् ।
शुद्धत्रह्मण एव परिणातिवशास्सृष्टिरिति विद्मिष्टमास्करमतम् । चित्तवासनापरिपाकवशादिति
तु व स्थः बौद्धस्य मतम् । न च कालविशेष एव कारणामिति युक्तम् । महाकालस्य निःयतया
विशेषत्वाभावाज्ञन्यमवच्छेदकविशेषमादायैव तस्य वाच्यत्वात् । तस्य चोपायरभावात् ।
न च तत्काले किञ्चिद्यमावशिष सृष्टिकाले स्थितानामेवीपाधिर्वामिति वाच्यम् – विशेषणस्थैवोपाधित्वात् , तेषां चोपलक्षणत्वेन तद्यागत् । अन्यथा सर्वदाऽपि तदुपलक्षितकालरूपकारणसत्त्वेन कार्यविरहानापत्तेः । न च सृष्टिस्थितवस्तुज्ञानमुपाधिरिति वाच्यम् — अयोगात् । तद्धि ज्ञानमनित्यं नित्यं वा ; नादः , सर्गात्पूर्वममावात् । नात्त्यः, तस्य सर्वविषयकत्वात् सार्वकालिकत्वाच सृष्टिस्थमात्रविषयकत्वस्त्रपस्य सर्गपावक्षणमात्रमावित्वस्त्रपस्य च विशेषस्थामावात् 'इदानीं सर्गारम्भ' इति विशेष नियामकत्वायोगात् । अत आनुमानिकगोः सर्गपलस्ययोः
सर्गमम्भवः कथिति चेत् —

[82] न वृत्तिविरायः सुषुप्तिवादिति ह्युकम् । तथा च सुषुप्तस्य पुनर्जागरः कुने। विशेषात् । वत्र श्वासविशेषद्धपः काले।पाधिनियामकः । श्वाससन्तानश्च प्राणसमवेतः प्राणिनामायु परिपाक-

श्वाससन्तानानुवृत्तिवत् महाभूतसंप्रवसंक्षोभलब्धसंकाराणां परमाण्नां मन्दतर-तमादिभावेन कालावच्छेरैकप्रयोजनस्य प्रचयाख्यसंयोगपर्यन्तस्य कर्भसन्तानस्येश्वर-निःश्वसितस्यानुवृत्तेः । कियानसावित्यत्न, अधिरोधात् आगमप्रसिद्धिमनतिकम्य तावन्तमेव कालिमत्यनुमन्यते ॥ ब्रह्माण्डान्तरव्यवहारो वा कालोपाधिः । तद्विच्छिन्ने काले पुनः सर्गः । यथा खल्वलाबुलतायां विततानि फलानि, तथा परमेश्वरशक्तावनु-स्यूतानि सहस्रशोऽण्डानीति श्रूयते ॥

. [83] १ एवं विच्छेदसम्भवे कस्य केन परिग्रहः , यतः प्रामाण्यं स्यात ॥ ज्ञापकश्चा-

कमसंपादनार्थं पूर्वजागरक लजातशरीर संक्षोमजनिवनिद्रादश यामध्यनुवर्वते । तथाऽवान्तरप्रलये परमाणुषु कर्मसन्ताने।ऽनुवर्तते । स एव परमाण्याधिष्ठातुः प्रख्यरालौ निद्राणस्य परस्य पुंसः श्वाससन्तानो मान्यः । प्रलयकालिकानां च तेषां कर्मणां प्रचयारूपशिथिलसंयोगजनकत्वेन संयोगस्यैर्यामावात् द्याणुकादिकं प्रलयमध्ये न भवति । ईदशशिथिलसंयागहेतुकर्मसन्तानीत्प-चिश्च तदा परमाणुगतवेगारूयमंस्कारवशात् । स च वेगः कालानलपवनमहार्णवादिमहाभूत-संक्षाभारमकप्रवलाकयाकलितः । तस्य च वेगस्य प्रतिपरमाणु पृथाविस्यतस्य क्षिप्तेषुगतवेगस्थेव सकारणैविच्याधीनमाप्रलयावसानमावि ताविकियासन्तानजननशाकिशालिस्वम् । अतो लोके वेगेषु तैत्रग्रमान्यतारतम्यसद्भावेन एकस्थेव वेगस्य तावत् क्रियाजनकत्वमविरुद्धं काणादनयानुरा-धेन । नैयापिकनथेन वा कियासन्तानासमवायिकारणतया वेगसन्तानोऽपि स्वीकियताम्। ईदशकमें सन्तानस्य च प्रयोजनं महाकाल स्थोप, ध्यवच्छे इसम्यादनमेव । तेनैतावान् प्रलयकालः एतदनन्तरं साधिरिति व्यवस्थोपपद्यते । तथा च यादशिकयोत्पत्त्यनन्तरं पुनः कियारम्भको वेगा नास्ति प्राक्तनसंक्षामवैचित्र्याधीनस्य वेगस्य तावत् कालानुवृत्तिस्वाभाव्यात्—तादृशक्रिया-जिनतः संयोगोऽशिथिले। द्यणुकारम्भाय भवती।ति । एतावत्त्वमनुमानगम्यम् । स कर्मसन्तानः प्रलयकालिकः कियानित्यत तु, 'रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्नविदा जनाः' इत्यादिरागम एव शरणम् ; बाघादर्शनात् । अत ईदर्शापाध्यवच्छिन्नकालाविशेषात् पुनः सर्गः ॥ अथ वा एक-ब्रह्माण्डनाशकालेऽपि ब्रह्माण्डान्तरसद्भावस्थीकारात् कालिकसम्बन्धेन तद्ग अव्यवहारविशेषावच्छित्रः कालः पुनःसृष्टिकारणं भवतु । अलावुलतायां फजानीव, भगवतः शक्तावण्डानि सहस्रशः सन्तीति हि श्रूयते । 'रोमक्र्येष्वनन्तानि ब्रह्माण्डानि अमन्ति ते' इति ह्यामनन्तीति ।

[83] तसात्प्रलयं क्लोकारे पुनःसर्गस्य दुरुपपादत्वामावेन दृश्यमानजगद्वत्पत्तः प्रलयसत्त्वेन वेदिविच्छेदभ्रौज्येण परिमाह्यस्य वेदस्य परिमहीतुर्महाजनस्य चामावेन कस्य केन परिमही अतः,

१ एवभिति प्रकाशपाठः । वोधन्यां तस्मादिति ।

स्तवकः]

### कुसुमाञ्जालिविस्तरसहितः।

१३०

यमर्थः न कारकः । ततः कारकाभावान्त्रिवर्तमानं कार्यं ज्ञापकाभिमतः कथङ्कारमा-स्थापयेत्?

[84] स्थादेतत्—१ सन्ति कपिछादय एव साक्षात्कृतधर्माणः कर्मयोगासिद्धाः। त एव संसाराङ्गारेषु पच्यमानान् प्राणिनः पश्यन्तः परमकारुणिकाः वियहितोपदेशेनाः नुप्रहीष्यन्ति ; कृतं परमेश्वेणानपेक्षितकीटादिसंख्यापरिज्ञानवना—इति चेन्न—

तद्द्य(तोऽन्य)स्मिन्ननाश्वासात् । तथा हि अर्तान्द्रियार्थदर्शनोपायां मावने-त्यभ्युपगमेऽपि नासौ सत्यमेव साक्षात्कारमुत्पादयाति ; यतः समाश्वसिमः ॥ प्रमा-

महाजनपरिग्रहाच प्रामाण्यामिति की विरोधः इति प्रथनतः पृष्टमयुक्तम् । अतः सिद्धं वित्यत्वं प्रामाण्यं चेत्युमयमप्यसिद्धमिति । अतः आतोक्तत्वेनैव प्रामाण्यं सर्गारम्मे निश्चेयमिति । किञ्चापौरुषेयत्वं तावद्धात्वादेव निरस्तम् । अतः पौरुषेये वदे प्रामाण्यस्थात्पादकः पुरुषगुण एव । अयं तु महाजनपरिग्रहो निष्पन्ने प्रामाण्यं तदनुमितिजनकः वाज्जापकः ; न तु कारकः । अतः पुरुषगुणानङ्गीकारे कारकामावात्प्रामाण्यमनुत्पन्नीमिति कथमयं महाजनपरिग्रहोऽनुमापकत्वेन सम्माव्यमाने।ऽपि यथावदनुमापको भविष्यति । सिद्धं वदप्रामाण्यमुत्पत्ति । ज्ञितिश्वाऽऽप्तत्वा-पेक्षामिति ।

[84] अस्तु काममाप्तसापेक्षत्वम् । अथापि कर्मणा योगेन च सिद्धाः धर्माधर्मसाक्षात्कारशास्त्रिनः किपिलाहिरण्यममीदय एव सर्वाभ्युपमताः सन्ति । त एव संसाराङ्कारेषु पच्यमानान्
प्राणिनः पश्यन्तः परमया करुणया प्रियहितीपदेशेनानुप्रहीष्यन्तीति त एव वेदकर्तारे भवन्तु ॥
असर्वज्ञास्त इति चेत् — अस्तु काममेतत् १ किं ताबता १ उपदेष्टव्यज्ञानं त्वस्त्येव । अनेपेक्षितं च
किमिकीटादिसंख्यापारेज्ञानमिति किं तथाम्तेन पर्मेणेश्वरेणेति चेत्र — तदन्यसित्तनाश्वासात् ।
किपिलादिषु विषये चित्तसमाधानं न भवति, तेषामनित्यज्ञानत्वात् यथावस्थितज्ञानसामप्रधास्तत्र
दुर्वचत्वात् ।

तथा हि — तेषामतीन्द्रियार्थदर्शने क उपायः १ ध्वानरूपो भावनेति चेत् — तस्या अनु-पलक्ष्यदर्शने।पायत्वं नाहत्येव । उपायत्वाभ्युपगमेऽपि तज्जन्यः साक्षात्कारः सत्यो यथार्थ इत्यत्न न किञ्चित्प्रमाणम् ; अविद्यमानकामिन्यादिसाक्षात्कारस्यापि तद्यीनत्वात् । अतो न समा-धासः । प्रमाणान्तरसं शदातस्य यथार्थत्वनिश्चय इति चेत्र — अहिंसात्रतादिधमीणां हितरूप-फिलानां च साध्यस धनमावस्य प्रमाणान्तराविषयत्वेन तत्साक्षात्कर्तव्यत्वेनाभिमते तत्र प्रमाणसंवा-

१ वो. 'किपिलहिरण्यगर्भाद्य एव सन्त्युपदेष्टारः । तेषां कारुण्यानिष्ठानाम् ।' अतः सन्तीति पाठे। युक्तः । सन्तु कपिलादय इति तु दृश्यते ।

णान्तरसंवादादिति चेन्न-अहिंसादि। १ हितसाधनामित्यत्न तदभावात् ॥ आगमोऽस्तीति चेन्न-भावनामात्रमूल्यत्वेन तत्याप्यनाश्वासविषयत्वात् ॥ एकदेशसंवादेनापि प्रवृत्तिरितिः चेन्न-२ खप्ताख्यानवदन्यथाऽपि सम्भवात् ॥ न चानुपलब्धे भावनाऽपि । चोर-सर्पादयो ह्यपलब्धा एव भीकभिर्भाव्यन्ते ॥

[85] न च कर्मयोगयोहिंतसाधनत्वं कुतिश्चिदुपलन्धम् । न चैत(च त)योः खरूपे-णोपलम्भः किचदुपयुज्यते, भावनासाध्यो वा । न चास्मिन्नन्वयन्यतिरेकौ सम्भवतः ; देहान्तरयोग्यत्वात्फलस्य ; अप्रतीततया तदनु(दननु?)ष्टाने ३ तदभावाच । न च कर्तृभोक्तृरूपोभयदेहप्रतिसन्धानादेव तदुपपद्यते ; तदभावात् । न ह्येतस्य पूर्वकर्मणः फल्मिदमनुभवामीति कश्चित्प्रतिसन्धत्ते ॥

दस्य दुवैच्यात् । आगमस्तु कपिलादिगतभावनाजन्यत्वेन भवदभिमत इति , भावनायाः प्रमाणान्तरसंवादप्रश्नावसरे न शक्योपादानः ॥ अश्र प्रमाणान्तरसंवादाभावेऽपि भावनाजन्योपदेशे
एकदेशसाफल्यदर्शनात् सर्वल प्रवृत्तिरिते चल स्वप्नारूपानवदेकदेशसंवादापपत्तरप्रामाण्यस्यापि
सम्भवात् । वस्तुतो भावनायाः प्रमाणान्तरोपल्ल्वविषये दर्शनसाधनत्वम् ; न त्वनुपल्लब्धविषयेऽपि ; चोरसपीदीनामुपल्लबानामेव पश्चात्कदाचिद्धोरुभिभील्यमानत्वात्, सर्वथा चोरादिकमजानतन्तिद्विषयकभावनाऽभागत् । तथा च धर्मावर्माणां कापिलादिभिः पूर्व कथमण्यगृहीतत्वात् तद्विषयकभावनैव तेषां दुवैचोति कथं तत्प्रयक्षम् ।

[85] किश्च कर्मणां योगस्य च फलं प्रति साध्यसाधनमाव एव किपलिदिभिः प्रथमं न बुद्ध-इति तदनुष्ठानासम्भवात् कथं सर्वधर्माधर्मसाक्षात्कारः । न च साध्यसाधनभावाज्ञानेऽपि कर्म-योगयोः खरूपेणोपलम्भात् तदनुष्ठानं तैः कृतिमिति वाच्यम्—वस्तुत आदौ तदुपलम्मस्थापि दुर्वचरवात् ; इष्टसायनस्वाज्ञाने प्रवृत्त्यसम्भवाज्ञ । एवं भावनासाध्यः साध्यसाधनभावोपलम्भः प्रवर्तक इत्यापे न भवति, भावनायामेवापवृत्तेः । न चान्वयव्यातिरेकावेव सर्वकर्मफलहेतुहेतुमद्भावे

१ ययघ्यहिंसा न धर्मः अविहितत्वात् । हिंसा तु नि। पद्धाः । तथापि तस्याः हितसाधनत्वं प्रत्यवायाभावप्रयोजकत्वरूपम् । अहिंसात्रतं वा काचित्कमल प्राह्मम् ।

२ वो. 'स्रो श्रुतस्याच्यानस्य, यद्वाऽस्य स्वप्तस्य विश्वति स्वप्तफलपतिपादकस्य । '

३ बोधन्यान्, 'तत्साधनत्वाप्रतीतौ कथमनुष्ठानं, कथं च फलद्र्शनं, कथमन्वयव्यातिरेका-वित्याह - अप्रतीतत्वयोते । तदसम्भवादिति - फलस्यान्वयव्यतिरेकयोवीऽसम्भवादिति' इति दर्शनात् ओचित्याच तदननुष्ठाने इति पाठे। युक्तः । तदनुष्ठान इति पाठेऽपि निर्वाहो विस्तरे-ऽस्ति । एवमत्र तदभावादित्यत्र तदसम्भवादिति पा० ।

[86] केचित्तथा भविष्यन्तीति सम्भावनामात्रेऽण्यनाश्वासात् । विनिगमनायां प्रमाणाभावात् ॥ प्रतिपित्रद्याधिनद्राणप्रातः प्रतिबुद्धसमस्तोषाध्यायवत् अन्योन्यसंवाः दात् किपलादिषु समाश्वास इति चेन्न एकजन्मप्रतिसन्धानवत् जन्मान्तरप्रतिसन्धाने प्रमाणाभावात् । १ तथाऽपि चाधिकारिविद्रोषेण ब्राह्मणत्वाद्यप्रतिसन्धानेऽनु- ष्ठानरूपस्याश्वासस्याभावात् । न हि पूर्वजन्मिन मातापित्रोब्राह्मण्यात्तदुत्तरत् ब्राह्मण्य-

निश्चायकी सम्भवत इति युक्तम् कर्मजन्यफलस्य देहान्तरभाग्यत्वात् कार्यकारणयोरेकसिन् जन्मन्यन्वयन्यतिरेकप्रहणस्यायोगात् । किं च जाते हिं कर्मणि फले चान्वयन्यतिरेकप्रहणस्यायोगात् । किं च जाते हिं कर्मणि फले चान्वयन्यतिरेकप्रहणम् । साध्यसाधनमावस्यैवापतीतत्वया कर्मणोऽननुष्ठाने सित, कर्मानुष्ठाने फलेन सहान्वयन्यतिरेकौ न भवत इत्यते।ऽपि न तौ निश्चायकौ भवितुमर्हतः ॥ न च कृष्यादाविव योऽहं कर्ता सोऽहं मोकिति प्रतिसन्धानात् कार्यकारणमावनिश्चय उपपद्यत्त इति वाच्यम् — अत्र विभिन्नजाती-योभयदेहप्रतिसन्धानाभ वात् ॥ नन्वस्त्येव प्रतिसन्धानम् अकर्तृत्व फलं न स्यादित्यनुमाना।दिति चत्-सत्यं, सामान्यतः किमपि कर्मास्तोति ज्ञायेत । एतस्य कर्मणः फलिदमनुमवामीति विशिष्ट्य न प्रतिसन्धीयत । अताऽनुष्ठानमुपदेशश्च न सम्भवतीति ॥

[86] ननु जीववैचित्र्यास्काचिद्ग्यमि देहं प्रतिसन्धास्यन्तीति चेत्र-अनाश्वासात्। किं सत्य-मिदं प्रतिसन्धानं, किं वा आग्नितविज्ञान्मिति शक्कायां विनिगमकाऽलामात्। अथ—किष्ला-दयस्तावदुपदेष्टारः । न चावुध्वेषिदेशो भवतीति बोधोऽपि सिद्धः । स चेह जन्मन्यल्व्य-कारणो जन्मान्तराधीन इति निश्चीयते । तेषां च जातिसराणां तज्ज्ञानं जन्मान्तरानुम् न विषयक्रमेव, न त्वयथायथिमित्यतस्तु—यथाऽनध्यायदिने निद्राय प्रातिर्द्वतीयायां प्रतिवुध्योप-देष्ट्रमारममाणानामुपाध्यायानामुदितं वेदज्ञानं पूर्वानुभूतानुपूर्वविषयक्रमेवति अन्योन्यसंवादा-त्रिश्चीयते, तथा—किपलहिरण्यगर्माद्यन्यसंवादान्त्रिश्चीयतेति चेत्र—वैषम्यात् । अनुभूत-सरणं द्येक्सिन् जन्मिन भवति ; न त्वन्यसिन् । अन्यथाऽस्माक्मापं तत्प्रसङ्गादुपदेशवय-ध्यात् । कथिक्षत् कचिन् संवाददर्शनेन कषांचिन्मरणक्केशादेर्जन्मान्तरसंस्कारप्रनिघातकत्वम-धिक्रय जातिस्मरत्वोपपादनेऽपि प्रथमोत्पन्नस्य किपलादेः स्वगतं त्राह्मणत्वमन्यद्वेत्यमहणात् कोदश-वर्णानुरोध्यनुष्ठानं सम्भवेत् । न हि जन्मान्तरे स्वगतत्राह्मणाक्ष्यातेसन्वानं प्रकृते तत्सत्तां साध्येत् ; जन्मभेदेन जातिभेदसम्भवात् । न चादौ ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाक्षातः पुरुषः ॥ न चेश्वरः कथं जानातीति

१ बी. 'जन्मान्तरानुभूतं प्रांत सन्दर्धाद्भरापे किपलादिभिः .... एतन्न निश्चीयेतेत्याह तथा चेति । यद्वा तथा चेति जन्मान्तरीयप्रतिसन्धानामावे इत्यर्थः । 'इति । अत्र तथा चेत्येव दृश्यते ।

मिति नियमः ; येन सर्गादौ वर्णादिधर्मन्यवस्था स्यात् । ईश्वरवत् अदृष्टविशेषो-पनिबद्धभूतविशेषा(तभेदा)नुपलम्भात् । अतीन्द्रियार्थदर्शित्वे चानाश्वासस्योक्तत्वात् ॥ [87] पतेन ब्रह्माण्डान्तरसञ्चारिवर्णन्यवस्थया सम्प्रदायप्रवर्तनमपास्तम्—सञ्चार-शक्तरभावात् । वर्षान्तरसञ्चरणमेव हि दुष्करम् । कृतो लोकान्तरसञ्चारः ? कुत-स्तरां च ब्रह्माण्डान्तरगमनम् १॥ 'अणिमादिसम्पत्तेरेवमपि स्या'दिति चेन्न- १ अलापि प्रमाणाभावात् । सम्भावनामालेण समाश्वासानुपपत्तेः । २ अथ मद्दाजनपरिश्रहा-न्यथानुपपत्तिरेवात् प्रमाणमिति चेन्न- ३ एवंभूतेककल्पनयेवोपपत्तौ भूयःकल्पनायां गौरवप्रसङ्गात् । विदेद्दनिर्माणशक्तेरणिमादिविभृतेश्चावश्याभ्यपगन्तव्यत्वात् ॥ अस्त्वे-

शङ्क्यम्—तस्य नित्यसर्वज्ञःनकत्वाददृष्टविशेषाधीन् व्राह्मणादि भूतविशेषापलम्भसंभवात् । किपिलादेश्च कर्मयोगानन्तरमापि तादशशक्तिसन्देहे प्रथमं स्वानुष्ठाने।पयोगि तदुपलम्भस्य सुतरामसम्भवात् ।

क एवेति चेत्-न तर्हीश्वरमन्तरेणान्यत समाश्वास इति ॥

[87] पतेन खगतवर्णविशेषानिश्चयदोर्लभ्येनेव ख्यमनुष्ठानाशक्ततया ब्रह्माण्डान्तरसञ्चारिवर्णव्यवस्थादर्शनरूप-भावनातिरिक्तपमाणमूलकं तदनुसारेण संप्रदायप्रवर्तनित्यप्यपाद्धम् ।
भारतवर्णादिप्वेकवर्षस्थितस्य वर्षान्तरगमनमेव दुष्करिमिति स्थिते च कथन्नु ब्रह्माण्डान्तरगमनसम्भावना । अत इतस्तत्र गमनं वा तत्रत्यानामिहाऽऽगमनं वा नैव सुकरिमिति ॥ ननु प्राज्ञमक्त्रकर्मावेशेषाधीनया अणिमाद्यष्टश्चर्यसम्पत्त्या स्वगतत्राह्मण्यादिसाक्षात्करणवर्षान्तरगमनादि
सर्व सम्भवतीति चेन्न-तत्सम्पत्ती प्रमाणाभावात् । सन्देहेऽप्यनाश्चासात् ॥ महाज्ञनपरिश्रहान्यथाऽनुपपत्त्या तेषां तत्सम्पत्तिरप्यनुमीयत इति चेत्—ताई तदन्यथाऽनुपपत्त्या तथाविधशक्तिसम्पन्नस्थकस्य कल्पनमेव युक्तम् ; न तु भूयसां कल्पनं ; गौरवात् । अस्पदेहसलक्षणदेहराहितस्य
कार्यनिर्माणशक्तिराणिमादिश्चावर्यः स्वीकर्तव्येति स्थितेऽनेककल्पनं ।है व्यर्थमव । न च सन्त्येव
स्वयं कार्यलाद्य इति कथं कल्पनेति वाच्यम्—कार्पलाद्याकिषु मिथो विरोधदर्शनेनेषु तादशशक्त्वमावात् प्रसिद्धविलक्षणकल्पनस्यावर्यक्रस्वात् । एवं चेकककल्पेति चेत्—ताई स
एकोऽसम्भवात् विनिगमनाविरहाच्च नासर्वज्ञाविश्वसनीयकापिलादिः क्रिमिकीटादिसंख्यादेरापि
सक्तल्पमीधर्मफलप्रदेन ज्ञातव्यत्वादिति ।निहेतुकनिःसिलज्ञानसम्पन्नः सर्वेश्वर एव स इति ॥

१ अयं व्याख्याद्वयसम्मतः पाठः । पा० तत्वापि क. ख. पु । २ बी. 'अथोते'। आद्यमदाजन पा० क. ख. पु । प्र. आद्येति प्रतीकधारणं दृश्यते । ३ बीधन्यनुसारेण निन्नेश्यः । पुस्तकेषु तु न ।

स्तवकः ]

#### **कुसुमाञ्जालेविस्तरसमेतः**

१४३

[88]

कारं कारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन् हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगत्कीडति । तं देवं निरवग्रहस्फुरद्भिध्यानानुभावं भवं विश्वासकसुवं शिवं प्रति नमन् भूयासमन्त्येष्वपि \*॥ ४॥

इति न्यायकुसुमाञ्जलौ द्वितीयस्तवकः॥

[88] यः खलु मायावशादिन्द्रजालिमवात्यद्भुतप्रचुरमशेषजीवकार्यविलक्षणं पूर्वस्तवकोकादृष्ट-रूपमायानुसारेण जगत् सृष्ट्वा संहरन् संह्रय च सजन् सृष्टिपलयपरम्परया के डिति—तं तत एव देवशब्दाभिधेयं नित्यस्फुरितनिइशेषज्ञानमहिमानं सत्यसंङ्कल्यं अत एवासाद्विश्वासमुख्यम्मिं भगवन्तं अन्त्येष्वापे समयेषु नमन् भूयासम् । नमनरूपो महागुण एव कांक्षितः ; न पुनर्जाति-विशेषः । अतो नमन् अन्त्येष्वापे जाति।विशेषपु जायेयोति ॥

> इति सिंहशिखारेशेखरऋषया कुसुमाञ्जलेद्धितीयमिमम्। श्रीवीरराघवोऽयं व्यवृणुत तर्कार्णवस्त्ववकम् ॥

> > इति

द्वितीयस्तवकविस्तरः॥

श्रीरस्तु ॥



<sup>\*</sup> पा० अन्तेष्विष । प्र. 'नमन्नन्तकालेष्यि म्यासम्'। बी. 'अन्तेष्यि जननेषु नीचास्वापे जातिषु वर्तमानः शिवं प्राति नमन् भ्यासम्। यदि शिवं प्रति नमन् भवेयं, अन्त्येष्विष भ्यासम्।' इति ।

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

# ॥ श्रीः ॥ न्यायकुसुमाञ्जलौ तृतीयस्तवकः ॥

नन्वेतदिप कथम्, तत्र वाधक १ सद्भावात् । तथा हि—पदि स्वात्, उपलभ्येत ॥ अयोग्यत्वात् सन्नाप नोपलभ्यत इति चेत्—एवं तर्हि शशश्रुक्षमण्ययोग्यत्वान्नांपलभ्यत इति स्वात् ॥ नैतदेवम् , श्रुक्षस्य योग्यत्यैव व्याप्तत्वादिति चेत्—२ चेतनस्यापि योग्योपाधिमत्तपैव व्याप्तत्वात् तद्वाधे सोऽपि वाधित एवति तुर्यम् ॥ व्यापकस्यार्थाचनुपलम्भेनाप्यनुमीयते, नास्तीति । को हि प्रयोजनमन्तरेण किव्चित्कुर्यादिति ॥

## ॥ श्रीः ॥ कुसुमाञ्जलिवित्तरे तृतीयस्तवकः॥

अयमञ्जलिरञ्जनादिक्टिखरनिक्षितपदाम्बुजाय घाम्ने । परितो भ्रमतः पसद्य येन प्राहितं मे हृद्यं खयं प्रियेऽस्मिन् ॥

ननु विधान्तरासम्मेऽिष परलोकसाधनावने। धिवेदप्रामाण्यं ईश्वरस्य कर्नृतिनेत्येतदापे कथम् ; ईश्वरे बाधकप्रमाणसङ्कात् । तथा हि — प्रत्यक्षानुमाने।पमानज्ञवदार्थापत्यनुपलिध-रूपेषु पर्सु प्रमाणेषु भीमांसकरस्माभिः स्वीकृतेषु इन्द्रियस्त्रं प्रत्यक्षप्रमाणं यद्यपीश्वरामानं न प्राह्येत् ; इन्द्रियस्यामावप्रत्यक्षहेतुनाया अस्माभिरनभ्युप्रमानत् , अथापि तत्सहकारितया भव-द्विरिष स्वीकृता अनुपलिधिरेव स्वतन्त्रा इन्द्रियमहक्तृता वाऽभिनतमीश्वरामावप्रत्यक्षं जनिय्वित । अन्यथा , यदि स्याद्विद्धः , उपलभ्येत ॥ अथ योग्यानुपलिधरामावप्रत्यक्षं जनियव्यति । अन्यथा , यदि स्याद्विद्धः प्रत्यक्षायोग्यत्वाक्षेपलभ्यत इति चेत्—तिहं शश्यक्षकारणम् ; न केवला । अते वर्तमानोऽपीश्वरः प्रत्यक्षायोग्यत्वाक्षेपलभ्यत इति चेत्—तिहं शश्यक्षकारणम् ; न केवला । स्याद्वाकभ्यते पर्वते प्रदेन, तद्व्ययोग्यत्वाक्षेपलभ्यत इति चेत्—तिहं शश्यक्षकारणम् न नेवं शश्यक्षं स्याद्वाक्षेपलभ्यत इति चेत्—तिहं शश्यक्षकारणम् । ननु नेवं शश्यक्षं स्याद्वाक्षेपलभ्यते हति चक्तव्यं स्यात् ॥ ननु नेवं शश्यक्षं स्याद्वाक्षेपलभ्यते । तिद्धि नायोग्यं भवितुपर्वति । यत्र श्वकृत्वं तत्र प्रत्यक्षयोग्यत्विति व्याप्त्यां सिद्धचिते । विद्वि नायोग्यं भवितुपर्वति । यत्र श्वकृत्वं तत्र प्रत्यक्षयोग्यत्विति व्याप्त्या

१ अयं क २ पाठः । पा० संभवात् । वेः. 'तत्नेश्वरे वाधकसद्भावात्' । २ प्र. 'शरीराविशिष्टामाने कर्तृत्वेन कर्तृयोग्यतानियमात् विशेषणवाधेन विशिष्टवाघ एवेत्याह चेतनस्थापीति । न तु कर्तृत्यापकशरीरवाधात् व्याप्यकर्तृवाधपरे।ऽयं प्रत्थः प्रत्यक्षवाधस्यो-पक्षान्तत्वात् ॥'

बा

Æ

गृ

q

7

15

## [2] उच्यते —योग्यादृष्टिः कुतोऽयोग्ये प्रतिवन्दिः १ कुतस्तराम् । कायोग्यं वाध्यते श्टङ्गं कानुमानमनाश्रयम् ॥

शश्यक्त योग्यत्वसिद्ध्यावश्यकतया योग्यानुपलन्धेरेव सत्त्वादिति चत — तर्हि यथा श्रृक्तसामान्यस्य योग्यत्वाद्योग्यानुपलन्ध्या शश्यक्तं वाध्यते , तथा चेतनसामान्यस्य योग्य-शरीरात्मकोपाधि-मत्त्वस्य दर्शनात् ईश्वरेऽपि ताहशोपाधिमत्त्वस्य स्वीकार्यत्वात् योग्यानुपलन्ध्या उपाधिवाधि ताहशोपाधिविशिष्टचेतनात्मक ईश्वरोऽपि वाधित एव ॥ एवं स्वरूपसत्याऽनुपलन्ध्या प्रत्यक्षित एवायमीश्वरामावे। ज्ञायमानयाऽनुपलन्ध्या हेत्वन्तरेण वाऽनुमीयतेऽपि । चेतनस्य हि किश्वि-दापि कुर्वतः केनचिःप्रयोजनेन मान्यम् । न चेश्वरः स्वार्थ परार्थ वा जगत्सुजति । स्वार्थ चेत् — अवाससमस्तकामत्वभक्तः ; सुखित्वापत्त्या ज्ञानेच्छाकृतिस्वपित्विधिशिष्यगुणमात्रवत्त्व-सिद्धान्तविशेषश्च । परार्थ चेत् — वेषम्यनैर्धृण्यापितः । किं च कायन्यापारादि विना न कश्चित् करीतिति देहित्वादिकमपि चेतनन्यापकम् । तच्चेश्वरे नोपलभ्यते । अतः कर्नृत्वन्यापकस्य स्वार्थ-परार्थस्वपस्वार्थितफलस्य देहित्वादश्चानुपलन्ध्या हेतुना कर्नृत्वव्यापक्तम्य सिद्धयन्ति। सिद्धयन्ति। चेत्

[2] उच्यते — केवलमदृष्टिरनुपलान्त्रिरसाधिका; किं तु योग्यानुपलान्धरेव । सा योग्येऽपि कदाचिल प्रसरतीति स्थिते प्रत्यक्षायोग्ये परमात्मीन प्रतिषेधाय कुतः प्रसरेत् ॥ ननु योग्योपाधि-विशिष्टचेतन एव हीश्वरः; स प्रतिपिद्धयत इति चेत्-एवं योग्यानुपलन्ध्या गृह्यमाणा योग्यो-पाधिविशिष्टचेतनामावः किं विशेषणामावः उत्त विशेष्यामावादिः । नाद्यः; तावता उपधि-प्रतिषेधेऽपि ईश्वरव्यक्तरवाधात् । नात्यः; अयोग्यत्वाद्विशेष्यांशस्य योग्यानुपलन्धरनवकाशात् ॥ ईश्वरे योग्यानुपलन्धरत्वकाशे किल शश्यक्तप्रतिवन्देरवकःशः । तस्या एवाप्रसक्तौ कृतस्तरां तत्प्रतिवन्दिः ? नन्वयोग्यस्यापि शश्यक्तिसस्य विषयत्वद्यं निषेधोऽहित्विति चेल्ल-अयोग्यश्यक्तस्य योग्यानुपलन्धिवले केलास्मामिरनिषेधात् । तस्मालश्वरामावप्रत्यक्षम् ॥ अनुमानं तु ईश्वरोऽविद्य-मानः प्रयोजनशून्यत्वादित्यादिकमाश्रयासिद्ध्या क प्रभवतीति ॥

१. 'न हि शशशृङ्गमगोग्यं योग्यानुपलन्ध्या निषिद्धयते येन प्रतिवान्देः स्यात् । अत्र शृङ्गं योग्योनेव नायोग्यम् , तदाऽतितरां न प्रतिवान्दिः' इति । मक 'प्रतिवान्दिसामान्यानिषेधे कृते अतितरां न प्रतिवान्दिशित युज्यत इति तद्र्थपरतया प्रथमं तृतीयमेव पादं न्यान्त्याय द्वितीय-पादं न्याच्छे अथिति' इति । परं तु मूले कृतः कृतस्तरामिति पद्श्रवणात् प्रथमद्वितीयपाद-योश्व मिथः सम्बन्धो युक्तः ।

[3] स्वात्मैव तावत् योग्यानुप्रज्ञ्ध्या प्रतिषेद्धं न शक्यते ; कुतस्त्वयोग्यः परात्मा (परमात्मा)? तथाहि-सुपुत्तववस्थायामात्मानमनुप्रक्रमानः, नास्तीत्यवधारयेत् ॥ कस्या-पराधेनपुनः योग्योऽप्यात्मा तदानीं नोपलभ्यते ? सामग्रीवैगुण्यात् । ज्ञानादिश्लाणिक-गुणोपधानो ह्यात्मा गृह्यत इति अस्य स्वभावः ॥ ज्ञानमेव कुतो न जायत इति चिन्त्यते

[3] तदिदं विस्तृणीमः । प्रत्यक्षयोग्योऽपि घटादिरन्यकारादो न निषिद्धचते । किं बाह्यार्थविषयेण ; आत्मविषयेऽपि प्रत्यक्षयोग्यः स्वात्माऽपि योग्यानुपरुव्धिवयरुत् कदाचित्र प्रतिषेद्धं शक्यते इति स्थिते कथं सुतरामयोग्यः परमात्मा प्रतिषिद्धचेत । स्वात्मा हि योग्योऽपि सुपुप्तचव-स्थायां ने।परुभयते । एवं सत्यपि योग्यानुपरुष्ट्या स्वात्माभावप्रत्यक्षं तदा न भवति ।

िन्तु तदा स्वास्मामावप्रत्यक्षं किमाकारकमनुपर्लाव्धवरायायते । न खलु, अहं नासीत्यु-पर्लम्भः सम्भाव्येत ; तदाऽहंपदार्थाभावं आश्रयाभावात् प्रकृतीपरुम्भात्पत्यसम्भवात्, अहंपदार्थ-सत्त्वे च तस्य तदातनाभावप्रतियोगित्वासम्भवात् । न च सुपुतिकाले अहं नासीत्यनुभवासम्भवेऽपि प्रवुद्धः प्राक्तनयोग्यानुपर्लाव्धपरामर्शेन , 'सुपुतिकाले नाहमानं' इति प्रातश्चत्वरम्यायेन गृह्णात्वित्यापादयाम इति वाच्यम् यदि स्यादुपरुभ्येतेत्युपपाद्या योग्यानुपर्लाव्धाई उपरुव्ध्या-पादकसामग्रवां सत्यामेव भवति । तत्व च सामग्रवामुपर्लाव्ध प्रात समवायिकारणतया ऽहंपदार्थाऽपि निविष्ट इति योग्यानुपर्लाव्धः समवायिकारणसत्ताक्षकानुपर्लाव्धरेत । सा कथ्य-मात्माभावं साधयोदित । अतः कथमापाद्यते । किञ्च यदि योग्यविष्येऽपि योग्यानुपर्लाव्धः प्रातिषधाक्षमा , तार्हं कथं साऽभावप्रत्यक्षकारणम् इति चेत् — न वयं योग्यानुपर्लाव्धरत्तीत्यु-क्ता स्वात्माभावप्रत्यक्षमापादयामः । किं तु योग्यानुपरुव्धव्या आत्मा प्रातिपेद्धं न शक्यते । अनुपरुक्विध्याल्लसद्भावसद्भावादयामः । किं तु योग्यानुपरुव्यव्धर्माति वक्तं न शक्यत इति यावत् । अनुपरुक्विध्याल्लसद्भावसद्भावस्यक्षक्षत्रत्यक्षहतुयोग्यानुपर्लाव्धरस्तीति वक्तं न शक्यत इति यावत् । तथा च योग्यविषय एव योग्यानुपरुव्यक्षेत्रत्वे, योग्यानुपर्लाव्धर्म इत्यव व्यन्य इति यावत् ।

ननु तदा स्वात्म-तन्मनसंयोगह्रपसमवाय्यसमवायिकारणादेरक्षतत्वात्कस्य हेतेविकल्यादा-तमायोग्योऽपि नोपलभ्यते । आशरते च सुपुतावात्मभानमध्यात्मविदः । तथा चानुपलियेखं कथामिति चत् —कारणान्तरविरहप्रयुक्तसामग्रंविगुण्यादेव । आत्मप्रत्यक्षं प्रति हि प्रत्यक्षयोग्य-कथामिति चत् —कारणान्तरविरहप्रयुक्तसामग्रंविगुण्यादेव । आत्मप्रत्यक्षं प्रति हि प्रत्यक्षयोग्य-क्षानादिक्तपत्रद्भुणविशिष्ट्यं कारणम् । स्वसमवेतिकिञ्चद्भुणे।पहित एव चात्मा गृद्धते । यथा अहं जाने सुखीत्येवम् । सुषुतेः प्राचीनं ज्ञानादिकं तु तदेव नष्टम् । अता गुणाभावादनुपलियः । तथा रास्ति । एवमपि न तत्र योग्यानुपलियः । न हि योग्यस्यानुपलियान्पलियः । तथा हि सति सुषुत्री अनुपलभमानो नास्तीत्यवघारयेत ; अनुपलियवत् योग्यानुपल्यवेद्यपि सत्त्वात् । कि त्वनुपलिविश्वयोग्यताविशिष्टा योग्यानुपलियः । योग्यता च प्रतियोगियोग्यता प्रतियोगि-

पश्चाद्वा कथभुत्पत्स्यत इति चेत्—मनसोऽनिन्द्रियप्रत्यासन्नतयाऽजननात्; तत्प्रत्याः सत्तो च पश्चाजननात्॥

[4] मनोवैभववादिनामिदमसम्मतम् । तथा हि । मनो विभु सर्वदा स्पर्शरहित-द्रव्यत्वात्, १ (सर्वदा) विशेषगुणशून्यद्रव्यत्वात् नित्यत्वे सत्यनारम्भकद्रव्यत्वात् ज्ञाना-समवायिकारणसंयोगाधारत्वादित्यादे २ रिति चेत्—

[5] न सर्वेषामापानतः खरूपालिद्धत्वात् । तथा हि—यदि रू(यदा हि रू)पाद्यप-लब्धीनां किपात्वेन करणतया मनोऽनुमितिः, न तदा द्रव्यत्वासिद्धिः; अद्रव्यस्थापि

म्राहकसामग्री । अतश्च विशेषगुणस्मात्मरूपप्रतियेशिग्राहकसामग्रीघटकत्वात् सुपुतौ गुणाभा-वेन सामग्रीवैकस्यात् योग्यानुपल्लिध्योग्यविषयेऽपि नास्तोति ॥ ननु कृतस्तदा ज्ञानं न जायत् इति, तथा चेत्—प्रवेषवेकल्यां परं पुनः कथमुत्पत्स्यत इति च चिन्तनीयामिति चेत्—'आत्मा मनसा संयुज्यत' इतिवत् मनः इन्द्रियेणेत्यस्याप्यपक्षितत्वादिन्द्रियमनःसंयोगाभावात् सुपुतौ ज्ञाना-भावः ; प्रवेधे च तत्सत्त्वाद्ज्ञानोत्पात्ति ।

[4] ननु मनसो विभुत्वं वदतां मीमांसकानां नेदं सम्मतम् ; तस्य विभुन इन्द्रियसंयोगस्यावर्जनीयत्वात् । तदुक्तप्रकोरण हि मनो विभु स्पर्शप्रतियोगिकसार्वकालिकाभाववन्त्रे सित
द्रव्यत्वात् । पृथिव्यादौ गुणादौ च व्यभिचारवारणाय दलद्वयम् । एवं विशेषगुणीयसार्वकालिकाभाववन्त्रे सित द्रव्यत्वादिति द्वितीयो हेतुः । दलकृष्यं पूर्ववत् । मनस्थाप गुणम्नत्वाद्विशेपाति । सार्वकालिकत्वविश्वस्योग्धित्वसणं गुणसून्यपृथिव्यादिव्यावृत्तिः । नित्यत्वे सित द्रव्यानारम्मकद्वव्यत्वादिति तृतीयो हेतुः । अन्त्यावयिवारणाय विशेषणम् । परमाणुवारणायानारम्मकति । मनसोऽपि संयोगाद्यारम्मकत्वात् द्रव्यारम्भकति । गुणविशेषवारणाय द्रव्यत्वः
निवेशः । त्रिष्विप कालादिर्देष्टःनतः । ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाधारस्वादिति चतुर्थः । आत्मा
दृष्टान्तः । इन्द्रियानतर्व्यावृत्तयेऽसमवायीति । एवमनित्यावृत्तिद्रव्यविभाजक्ष्यमेवन्त्वात्, संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धन द्रव्यानाधारद्व्यत्वादित्यपि हेतुरिति चेत्-

[5] उच्यते । अत्र यथाभूतं मनः, तथ भूततःसाधकसर्वयुक्तचपरिशीलनेन धर्मिषिद्धि-मात्रोपयोग्यनुमानमात्र धीपवृत्तौ द्रव्यत्वासिद्धचा स्वरूपासिद्धः । तद्धचनुमानं सुखाद्यपलिधः

१ आवस्यकमाप सर्वदे।ते पदं व्याख्यानुभार न मूलेऽस्ति ; किं तु लम्यम् । वां. 'अलापि सर्वदेश्यनुषज्यत' इति । २ वेः. 'सर्वत्नापलभ्यमानकार्यस्वादिस्यादिश्वद्रार्थः' इति । परं तु हेतुर्दव्यस्वघटिन एव युक्तः , पारेहारानुभारात् ।

करणत्वात् ॥ अथासामेव साझात्कारितयेन्द्रियत्वेन तद्नुमातव्यम्, तथाऽपि व्याप-कस्य निरुपाधेनेन्द्रियत्विमत्युपाधिवक्तव्यः । तत्न-यदि(तद्यदि) कर्णशष्कुळीयत् निय-तद्यारीरावयवस्योपाधित्वम् , तदा तावन्मात्ने वृत्तिळामः तद्दोपं च वृत्तिनिरीद्यः श्लोत-वत् प्रसज्येत । ततः द्यारीरमात्रमुपाधिरभिष्ठेयः(रवस्त्रयः) । तथा च तद्वच्छेदेन वृत्तिः ळाभे, 'शिरिस मे वेदना, पादे मे सुखं मित्याद्यव्याप्यवृत्तित्वप्रतीतिविरोधः ; असम-वायिकारणानुरोधेन विभुकार्याणां प्रादेशिकत्वनियमात् । द्यारीरतद्वयवादिपरमाणु-पर्यन्तोपाधिकव्यनायां कव्यनागौरवष्रसङ्गः , १ नियमानुपपत्तिश्चेति—ततोऽन्यदेवैकं सूक्ष्ममुपाबित्वेनातीन्द्रियं कव्यनीयम् । तथा च तस्यैवेन्द्रियत्वे स्वामाविकेऽधिककव्य-नायां प्रमाणाभावात् धार्मग्राहकप्रमाणवाधः ।

सकराणिका कियात्वाच्छिदिकियावत् ऋषाद्यपळिधवचेत्येवम् । तेन च, यात्वर्थः क्रियेति सुखाद्यपळ्येरापि कियात्व न्मनःसिद्धःवापि करणत्वहेतुना वास्यादिवत् द्रव्यत्वसिद्धिने वक्तं शक्यते , व्याप्तिज्ञानादौ व्यभिचारात् ।

अथापातगति परित्यज्योपल्यां साक्षाःकारारूथविष्ठक्षणविषयताशालिखात् सुलाच्यप्नलिधिरिद्धयज्ञन्या उपलब्धिरात् रूपोपल्याचिविति मनःसाधकयुक्तिपरिशीलनादिन्द्रियल्याणा-ऽन्यथानुपपत्त्या द्रव्यव्विद्धिरियुच्यते—ताई विभुत्वमिसद्धम् । तथा हि—तदा मनसा विभुत्वे विभुता गगनस्य कर्णशष्कुलीरूपोपाध्यवच्छित्रस्थैव अतिन्द्रियत्यवत् सोपोधरेवोन्द्रियत्वं, न तु निर्ण्याधः ; अन्यथा वश्यमाणदोपापरिहारादिति कश्चिद्यपाधिर्वक्तव्यः । तथा च सति किं कश्चिदेव देहावयव उपाधिः, किं वा देहरूपावयविमात्रम्, उत सर्वावयवावयविसङ्घ इति विचार्यम् । आधे श्रीत्रस्य तदुपाध्यवच्छेदेनैव शब्दोपलम्मकत्वयत् तदेशावयवावच्छेदेनैव सुलाच्यपलम्मकत्वयत् तदेशावयवावच्छेदेनैव सुलाच्यपलम्मकत्वय् स्थात् । अतिऽनुमविरोधः । तद्धि द्वितीयपक्षाभिधाने अवयव्यवच्छेदेनैव सुलाच्यपलिव्यः स्थादिति , शिरसि मे वेदना, पादे मे सुलमित्येकदेशावाच्छित्रत्वतितिविरोधः । विभुक्तिविद्यसम्बायिकारणानुरोधनैव व्यवस्थिष्यानात् प्रकृति शरीरस्थापाधिते शरीरावच्छित्रमनःसंयोग आत्मित्यसमवायिकारणानुरोधनैव व्यवस्थाविधानात् प्रकृते शरीरस्थापाधित्वे शरीरावच्छित्रमनःसंयोग आत्मित पादावच्छेदेनैवास्तीत्यस्य द्वीचतया, पादे मे सुलामिति प्रतीत्ययोगात् । तद्धै तृतीयपक्षप्रहे शरीरादिपरमाणुपर्यन्तावयव-स्थाया उपाधित्वकल्पने गौरवम्, तथा तचदवयवावच्छित्वमनःसंयोगोदेहावच्छित्तमनःसंयोगोदेहावच्छित्नमनःसंयोगोतःसंयोगानां

१ सर्वेषामेव शरीरादीनामुपाधित्वे कुतो नियतदेशसुखाद्यत्पत्तिरित्यर्थः ।

[6] अथ ज्ञानक्रमेणेन्द्रियसहकारितया तदनुमानम्; ततः सुतरां प्रागुक्तदोषः। यदि च मनसो वैभवेऽप्यदृष्टवशात् क्रम उपपाद्येत, तदा मनसोऽसिद्धेराश्रयासिद्धिरेव

वैभवहेत्रनामिति॥

[7] अथ यत्नाहष्टस्य हष्टकारणोपहारेणोपयोगः, तत्न तत्पूर्णतायां कार्यमुत्पद्यत पव अन्यथा अन्त्यतन्तुसंयोगेभ्योऽपि कदाचित् पटां न जायेत ; जातोऽपि वा कदाचिन्नि-गुणः स्थात ; वलवता कुलालेन हृद्धवनुन्नमपि चक्तं न भ्राम्येत । यत्न तु हृष्टानुप-हारेणाहष्ट्यापारः , तत्न तद्वैगुण्यात् कार्यानुदयः ; यथा परमाणुक्तमणः । तदिहापि यदि विषयेन्द्रियात्मनां समवधानमेव ज्ञानहेतुः , तदा तत्सन्द्रावे सदैव कार्यं स्थात् । न होतदितिरिक्तमप्यहृष्टस्थोपहरणीयमस्ति । न च सदैव ज्ञानोदयः । ततोऽतिरिक्त-

समुचित्यातमवायिकारणत्वे पादाविच्छन्नत्विनयमानुपपितः ; विकल्पेन कारणत्वे व्यभिचारात् कारणत्वघटकिनयमानुगपितः ; एकेन्द्रियजन्यज्ञानेनान्येन्द्रियजन्यज्ञानस्य युगपदनुत्पितिनयमा-नुपपितिश्च । अत ईटशशरीरतदवयवभिन्नं अवच्छेदकत्वादेव विभुत्वायोगात् सुक्षमं, अपत्यक्षत्वा-चातीन्द्रियं किञ्चित् उपाधित्वेन कल्प्यम् । तथा च तस्येव मनस्त्वं युक्तम, लाधवादिति मनस इन्द्रियत्वेन सिद्धिदशायामविभुत्वेनापि सिद्धिरिति मनःसाधकपमाणवाधितत्वाद्विभुत्वहेतवो दुष्टा इति ॥

- [6] अधैतदन्मानापरिशं छनेऽपं यदि, 'युगपद्ज्ञ नानुःपत्तिमनसे। छिङ्क' (न्या. १.१)भिति सौतहतुना, ऐन्द्रियिकज्ञानानि क्छप्तकारणातिरिक्तन्द्रियसहकारिसापेक्षाणि कमिकत्वात् (युग-पदनुत्पद्यमानत्वात) इति प्रयोगेण, यत्संयोगे इन्द्रियं प्रत्यक्षजनकं यदसंयोगे चाजनकं ताहश-सहकारित्वेन व द्यपत्यक्षार्थमव मनोऽनुमीयते तदा सुतरां धर्मियाहकप्रमाणवाधो विभुत्वहेतूनाम् । पागिन्द्रियत्वेन मनःसाधने तस्याविभुःवमुपाविशोधनेन लाधववल्येत्रोपपाद्यमासीत् । इदानीं तु हेतेरिव साक्षादिवभुत्वसाधकत्वभिति ॥ यदि तु मनसा विभुत्वमेव स्वीकृत्य युगपद्ज्ञानानुःपत्ति-मदप्टवशात्रिविद्विभुत्वसाधकत्वभिति ॥ यदि तु मनसा विभुत्वमेव स्वीकृत्य युगपद्ज्ञानानुःपत्ति-मदप्टवशात्रिविद्विभुत्वसाधकत्वभिते ॥ अधिवद्वाद्विभुत्वसाधक एव न भवतिति मनस एवासिद्धत्वात्कृत्व विभुत्वं साध्येः ; आश्रयासिद्धत्वादुक्तानुमानानाम् ।
- [7] अथाहष्टस्य द्वेघा कार्यहेतुत्वम् ; कचित् दष्टकारणसङ्घटनं विना साक्षात् ; यथा सर्गा-दौ परमाणुषु कर्मजनकत्वम् । तथा च सूत्रम्— अझे रूर्ध्वज्वलनं वायोत्तिर्थगगननमणुननसीश्चाद्यं कर्मेत्यदृष्टकारितानि' इति (वै. द. 5. 2.) ; अन्यत्र परम्परया दृष्टकारणसङ्घटनेन । तिसिश्ची-पहरणस्तेष व्यापारे सिद्धे पुनरदृष्टांपक्षा न विद्यते । एवं च प्रकृते मनोऽनङ्कोकारे विषयोन्द्रया-रमसमवधानमात्रस्थेव ज्ञानहेतुत्याऽदृष्टेन तदुपहारे सित् तद्विरिक्तस्थादृष्टीपहरणीयस्थामा-

मपेक्षितव्यम् । तच यद्यपि सर्वाण्येवेन्द्रियाणि व्याम्नोति , तथाऽपि करणधर्मत्वेन क्रियाक्रमः सङ्गच्छते । अकल्पिते तु तस्मिन्नायं न्यायः ; प्रतिपत्तुरकरणत्वात् ; चक्षुराः दीनामनेकत्वात् इति चेत्—

[8] नन्वेवमिष युगप्द्झानानि मा भूबन् युगपद्झानं तु केन वार्यते ॥ भवत्यव समू-हालम्बनमेकं ज्ञानमिति चेन्न—एकेन्द्रियग्राह्येष्विव नानेन्द्रियग्राह्येष्विप प्रसङ्गात्॥ १ तेष्विप भवत्येवेति चेन्न—हणामङ्गकाले ज्ञानक्रमेण विवादविषये क्रवानुमानात्।

वाद्यगपर्ज्ञानोत्पत्तिः स्थादेव । तस्मान्मनोऽपेक्षिनेमव । एनं सिद्ध्यतश्च तस्य विभुत्वस्थाकोरे तस्य सर्वेन्द्रियव्यापित्वादनुपपतिर्वद्यपि तद्दवस्थेव ; अथापि तस्थेकदा एकज्ञानजनकत्वमेव स्वभाव इति स्वीकारान्न दोषः । लोकं च करणस्थेकदा एकन्नैकिकयाजनकत्वमेव दृष्टभिति कियाकम एव करणधर्मः । अकल्पने तु मनसो नैषकरणधर्मन्यायः प्रवर्तते ; ज्ञातुरात्मनः कर्तृत्वेन करणत्वामावात्तव करणस्वमावाकत्यसम्भवात् ; इन्द्रियाणां करणत्वेऽप्येककोन्द्रयस्यैककिकियाजनकत्वस्वअकरणस्वमावयलेन युगादनुःपत्तिनिविद्यामावाच । अतः सहकारित्वेन मनःसाधने विभुत्व-मविकलामिति चेत्—

[8] ननु तर्द्धीवमितिरिक्तकरणस्तिकारेऽपि युगपद् ज्ञानोत्पत्तिवारणं कथिमित पृच्छामः । यद्यपि मनस एकदा एकज्ञानजनकत्वमेवत्युक्तःवात् चाक्षुपोत्पत्तिकाले त्वाचादिज्ञानात्तरमपीत्येव-मनेकं ज्ञानं युगपन्नापादियेतुं शक्यते ; अथापि युगपत् रूपस्पशीदिस्विविषयकं सर्वेन्द्रियजन्यमेकं ज्ञानं कथं वार्यताम् ; एकज्ञानजनकत्वस्त्रभावस्वैतद्वाधकत्वात् ॥ ननु भवत्येव समूहालम्बनमेकं ज्ञानिमिति चेत्—सत्यं इमौ घटपटो, इमौ ध्वनिवर्णावित्येवमकेकान्द्रियप्राह्यानेकविषयकं भवति ? एवं विभिन्नेन्द्रियप्राह्यविषयकमापि, इमौ रूपरसावित्यादिकमापाद्यते ॥ ननु तेष्वापे नानेन्द्रियप्राद्येषु समूहालम्बनं ज्ञानं भवत्येव । यथा दीर्घशन्कुली सुरमिलां सकटात्कारं खादतो युगपदेत-द्रूपरसगन्धस्पर्शशवद्यिज्ञानमिति चन्न-तत्नेव तर्ज्ञतिव्यप्राह्यमात्रव्यासक्तचेतस इन्द्रियान्टरमाद्यविषयकज्ञानादर्शनात् पश्चादेव तदुत्पत्तिदर्शनात्, प्रकृत्विवादविषयशव्कुलीमक्षणकालिकरूपादि-ज्ञानं रसादिज्ञानेन सह नेत्यन्तम्, कि तु कमिकं चाक्षुवादिज्ञानत्वाद्यासक्कानवदित्यनु-मानेन कमिकत्वसिद्ध्या समूहालम्बनत्वासम्भवःत् । क्षणभेदस्क्ष्मेक्षणवेधुर्यात् पृनः सम्हालम्बनत्वासम्भवःत् । क्षणभेदस्क्ष्मेक्षणवेधुर्यात् पृनः सम्हालम्बनत्वम्भम इति ।

१ इदं सांख्यमताभिति बोधन्याम् ।

- [9] बुभुत्साविशेषेण व्यासङ्गे क्रियाकम इति चेत्—मै(नै)वम् नहोष बुभुत्साया महिमा, यत् अबुभुत्सिते विषये ज्ञानसामग्रद्यां सत्यामिष न ज्ञानम् । अपि तु न तत्र संस्कारातिशयाधायकः प्रत्ययः स्यात् । यदि त्वजुभुत्सिते विषये सामग्रीमेव सा निरुध्यात् , घटायोग्मीलितं चक्षः पटं नैव दर्शयेत् । तस्माद्बुभुत्सापीन्द्रियान्तरादा-कृष्य बुभुत्सितार्थग्राहिणीन्द्रिये मनो निवेशयन्ती गुगपद्शानानुत्पत्तावुपयुज्यते ; न तु स्वस्पतः ॥
- [10] विभुनोऽपि मनसो व्यापारक्रमात् क्रम इति चेन्न-तस्य संयोगातिरिकस्य कर्म- क्रपत्वे वैभवविरोधात् , गुणक्रपत्वे नित्यस्य क्रमानुपपत्तेः ; अनित्यस्य च नित्यैक-
- [9] ननु किमिकत्वे चाञ्चपद्यानिशादिकमप्रयोजकम् । तावता व्यासङ्गकालेऽपि यौगपयं तु नाऽऽपाद्यम् ; तदा ज्ञानक्रमस्य वुभुत्साविशेषाधीनत्वात् ; यत् वुभुत्सितं तद्गृद्धते हि चिन्मेवम् वुभुत्साकाले ज्ञानक्रम एव कृत इति हि विमृश्यमाति । न द्यवुभुत्सितविषये सत्यामपि सामग्र्यां ज्ञानप्रतिवन्धकत्वं वह्त्वन्तरवुभुत्सायाः प्रमानः ; किं तु सामग्रीवलाज्ञायमानस्येव प्रत्ययस्य दृढतरकालान्तरमाविसारणोपयोगिसंस्कारानाधायकत्वं वुभुत्साधीनम् । अन्यथा ज्ञान-प्रतिवन्धकत्वाङ्गीकारे घटदिदृश्या चक्षुकृत्मीलने पटो न दृश्येत । अतो वुभुत्साया ज्ञानाप्र-विवन्धकत्वाद्यासङ्काले सर्वसम्मतः कियाक्रमोऽपि दुर्निह्नपः स्यात् । तस्मादन्यथोपपादना-सम्भवाद्यासङ्काले बुभुःसा मनसोऽन्येन्द्रियसंयोगिवध्येनन बुभुत्सितवस्तुग्राहकेन्द्रियसंयोगं सम्पाद्यति ; अतोऽन्येन्द्रियमनःसन्तिकप्रक्रपकारणाभावादन्येन्द्रियज्ञं ज्ञानं न भवतीत्यवमेव वक्तव्यम् । न तु बुभुत्सायाः स्वस्वतः प्रतिवन्धकता ; एकेन्द्रियप्राह्यव्यव्यटादिविषये घटायोग्मीलितेनापि चक्षुषा पटदर्शनात् । अतो व्यासङ्कालिकिकियाक्रमोऽपि मनसो विभुत्ववारकः । तथा च मनसोऽणुत्वसिद्धौ दीर्घशन्कुलीमक्षणादौ समूहालम्बने।पयोगिसर्वक्षामग्रीसमावेशासम्भवादन्यदेव तदाऽपि ज्ञानक्रम एव सम्मन्तव्य इति ।
- [10] ननु मनसो विभुत्वेडाप न दोषः । तस्य हि व्यापारमन्तरेण करणत्वायोगात्तदावरथकतया, यदा यद्ज्ञानानुगुणो व्यापारस्तदा तद् ज्ञानाभिति व्यापारक्रमेणैव क्रियाक्रमः सम्पद्यत
  इति चेत् स तावत् व्यापारः संयोगातिरिक्त एव त्वया वाच्यः ; संयोगस्त्रपत्वे मनसो विभुत्वेन
  सर्वेन्द्रियसंयोगस्य सदातनत्वेन क्रमासम्भवात् । अतः संयोगातिरिक्तस्स क इति विचार्थम् ।
  कि कर्म कि वा गुणः ? उभयोरेव लोके व्यापारत्वात् । तत्र नाद्यः ; कर्मणो विभुत्वविरुद्धत्वात् । अन्त्ये स कि नित्योडनित्यो वा । आद्यः, सर्वेन्द्रियापेक्षितस्वव्यापारनित्यतया क्रमानुप्रतिरेव । अन्त्ये चानित्योडयं गुणो नित्येकमात्रसम्वेतत्वाद्विभुद्वव्यस्योगासमवायिकारणकी

गुणस्याविभुद्रव्यसंयोगासमवायिकारणकत्वेन तदन्तेरणानुपपत्तेः ॥ तदिप कल्पिष्यत इति चेत्—तदेव तर्हि मनस्थाने निवेदयतां लाघवाय ॥ तस्मादण्येव मन इति ॥

(11) तथा च तासित्रनिन्द्रियवस्थास ने निरुपञ्चानत्वादात्मनः सुपुष्यवस्थायामनुपल-म्भः। एतदेव मनसः शीलमिति कुतो निश्चि(णी)तमिति चेत्—अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् । न केवलं तस्य, किं तु सर्वेषामेवेन्द्रियाणाम् । न हि विशेषगुणमनपेक्ष चश्चराद्यपि

वाच्यः ; नित्यवृत्तिद्वित्वसंयोगादेः एकमाववृत्तिस्वरसादश्च तथात्वामांवऽपि नित्यैकमाववृत्तेः शब्दपृथिवीपरमाणुरूपादेरिविभुद्रव्यमेरीवह्य दिसयोगसापेक्षत्वात् । तच्चिवभुद्रव्यं विरुक्षणं न रुक्ष्यते । अथ तद्पि करण्यत इति चेत् — विभुद्रव्यस्य मनसः , तद्रथमविभुद्रव्यस्याग्यस्य च करुपनामपेक्ष्य एकमविभुद्रव्यसेव मनस्वन करुण्यताम् , रुष्यवात् । अतो मनसावि-भुत्वासम्भवात् मध्यमपरिमाणत्वे चानित्यत्वापत्तेरण्येव मन इति ।

(11) तथा च मनसे। विभुत्वस्य निरस्तत्वादणुनस्तस्य सुवुप्तचवस्थायामिन्द्रियप्रत्यासत्त्यभावात् ज्ञानानुद्यादात्मने। विशेषगुणापांहतत्वाभावान्न प्रत्यक्षम् ॥ विशेषगुणे सत्येव मनसः प्रत्यक्षजन-कत्विमिति कुतः प्रमाणादिति चेत् -अन्वयव्यतिरकाभ्यामेव । नेदं मनस एव श्रीलम् ; किंतु इन्द्रियसामान्यस्य । न हि चक्षुन्त्विगिन्द्रियं वोद्भतस्वप्तर्शाभावे द्रव्यप्रत्यक्षं जनयति । तदिवं द्वितीयस्तवक एवावीचाम । अत एव हि तल तारत्वादेवीणेघर्मत्वावचारावसरे, स्पर्शाचनन्त-र्भावेण भावेषु त्वगादीनामञ्यापारादित्युक्तम् । तत्तिदिन्द्रियन्यवस्थाहेतुस्पर्शादिगुणमविषयी-कृत्य त्वगादीन्द्रियं भावपदार्थं न गृह्णाति । स्पर्शाभावादिमभावपदार्थं तु स्पर्शादेग्तत्र प्रत्य-क्षतया मानामावेडापे गृह्णीयात्। अतः स्पर्शामानात्तारस्वं न स्वग्राह्यामीते हि तद्र्यः॥ नन्विन्द्रि-यप्रत्यासचेज्ञीनहेतुत्व स्वप्नावस्थायामि।द्रियाणामव्याप्टवस्वात् कथं ज्ञानमिति चत्-तदा न किञ्चि-स्पत्यक्षम् । केवलं पूर्वानुभवनिवहाधीनतत्तरः संस्कारे द्वाधवलाः तत्तिद्विषयस्मृतिसन्ति तिर्भवति । तते दोपवशास्माक्षास्कारात्मकरजतभ्रम इव तदा दोषादृहष्टाद्वा स्मृतिविषयपदार्थानां परस्परोप-रागेण स्वप्नविश्रमा उत्पद्यन्ते । ननु सदृशवस्तुपत्यक्षादिकारणामावात् संस्कारे।द्वोध एव तदा कथमिति चत् - इन्द्रियाणां वाह्यशब्दादिभिः प्रकृष्टसन्निकर्षामावेऽपि प्रकृष्टशब्दादिविषयामावेऽपि च कथिञ्चन्मन्द्तरतमारिभावापत्रहेतुसम्पितिचिन्तनया वाद्यशब्दस्पर्शादेरुपलम्भस्य कथनीय-स्वात् । सर्वात्मना तद्सम्भवसमयेऽपि शरीरान्तरौष्ण्याद्पतिपत्तिवलात् संस्कारोद्घेधोऽस्तु । कथिबदेवं प्राथमिकोद्धोधस्मरणसम्पत्तौ पूर्वपूर्वस्मरणवशादुत्तरोत्तरोद्घोधोऽपि शक्यवचनः ॥ नचैव-मिन्द्रियसाचिकपीभावात्सुपुती वाह्यपत्यक्षितरासेऽपि स्वम इव विश्रमा एव किं न मेरेयुः, कुतश्च सुषुत्रिप्रकालिकव्याप्तिज्ञानादिसामग्रीवलादनुमित्यादि नीत्पद्यते , कृतश्च नेच्छायलसुखदु खादय 39

द्रव्ये प्रवर्तते ॥ १ खप्नावस्थायां कथं ज्ञानिमिति चेत्— तत्तत्वंस्कारोद्वोधे विषय-स्मरणेन खप्नविश्रमाणामुत्पत्तेः ॥ उद्घोध एव कथिमिति चेत्—मन्दतरतमादिन्यायेन बाह्यानामेव शब्दादीनामुपलम्भात् । अन्ततः शरीरस्यैवोष्मादेः प्रतिपत्तेः । यदा च मनस्त्वचमपि परिद्वस्य पुरीतित वर्तते , तदा सुषुतिः ।

(12) स्थादेतत्— परात्मा तु कथं परस्थायोग्यः । न हि साक्षात्कारिज्ञानिवपयताः मेवायं न प्राप्नोति ; स्वयमण्यद्शेनप्रसङ्गात् । नापि प्रहोतुरेवायमपराधः , तस्यापि

इति वाच्यम् — यदा । हे शरीरोज्यादिप्रतिपत्तयुपयेगिस्विगिन्द्रयसम्बन्धमापि विहाय पुरीताति हार्दमांसिपण्डावेशेषे मनो वर्तते तदा सुपुतिः । फलवलाच पुरीताद्धिल्रदेशाविच्छल्लमनःसंयोग-एव विशेषगुणोत्पादे कारणामिति कल्पनाददोषात् ॥ [नन्वेवं पुरीतिद्धिल्लदेशाविच्छल्लमनःसंयोग-रूपकारणामावत एव सुपुतावात्मज्ञानानु रयस्य सुवचत्वे कृत एतावान् विस्तर इति चेत् — उच्यते — मीमांसकेन मनसे। विभुत्वस्तिकारात् तन्मते, पुरीतित मनो वर्तत इत्येवं सुपुतिनिर्वा-हायोगात् उभयसम्मतरीत्याऽऽत्मज्ञानामावापपादनाय विशेषगुणामाव एव सर्वसंप्रतिपत्नः प्रथमते। दिश्वेतः । तदुप्रेरे त्वया विशेषगुण एव कृतो न जायत इति पृष्टत्वादानिन्द्रयप्रत्यासत्त्यादिकं तत्त्वं वक्तव्यमासीत् । एवं च पुरीतत्प्रवेशक्यनार्थं सर्वथोपपादनीयमविभुत्वमापे मनसे। निर्द्ध-पितमभूदिति । ] तथा च योग्यसापि स्वात्मनः सुपुत्तिकाल्छेऽनुपलम्भे सत्यपि अमावसमर्थक्योग्यानुपल्लिख्यर्गासम्भवं सित आत्मान्तरस्यायोग्यस्य योग्यानुपल्लिखारित्यस्य योग्या चासावनुपल्लिख्येति वा योग्यस्यानुपल्लिश्वरिति वार्थोऽस्तु । दिविधाऽपि सा परात्मविषये दुर्वचैविति सुनरां तिल्विषयासम्भव एवेति ।

[12] स्यादेतत् — खात्मवत् परात्मानोऽपि कथं न गृद्धन्ते । न च तेषां छौकिकप्रत्यक्षविषयत्वत्यैवामावः ; तथा सित तेन तेन खयं खखदर्शनस्थाप्यसम्भवपसङ्गात् । न च तेषां
प्रहणविषयत्वयोग्यत्वेऽप्यस्य प्रहीतुः परात्मप्रहणे योग्यताराहित्यम् ; परात्मनां प्रत्यक्षविषयतास्वपयोग्यतावत् अस्यापि ज्ञानसमवायिकारणतास्त्रपेव हि योग्यता । सा चास्तीति । न च
मनसः करणस्थायमपराधः ; एकैकमनःसंयोगस्यापि खात्मनीव परात्मन्यप्यक्षतत्वात् ; विषयतासन्वन्येनात्मप्रत्यक्षं प्रति आत्ममनःसंयोगस्य समवायेन कारणत्वात् । नन्वेकस्य मनस एकात्मप्राहकत्वमेवेत्यनादिरयं नियम इति चत्-िकं मनः किमात्मप्राहकम् ? तल्ल िकं नियामकम् ?

१ अयं वे।धनोपाठः । पा० खापावस्थायां । प्र. 'खमपत्यया आपि न स्युरित्याह खापे-ति' । 'स्वापमुक्तवा सुपुतिमाहं यदा चे जि' इति । निद्रासामान्यं खापः । तदातनज्ञानं खमः । गःढनिद्रा सुपुतिः ।

हि ज्ञानसम्वायिकारणतैव १ तद्योग्यता । नापि करणस्य ; साधारणत्वात् । न ह्यार् संसारमेकमेव मन एकमेवात्मानं गृह्ण तीत्यत्र नियामकमित्त । स्वमाव इति चेत्— तर्हि २ मुक्तौ निःस्वभावस्वप्रसङ्गः ; तरेकार्थताया अपायादिति—त ; भोजकाद्यप्रेपप्रहस्य नियामकत्वात् । यद्धि मनो यच्छरीरं यानोन्द्रियाणि यस्थाद्येनाकृष्टानि, तानि तस्ये-चेति नियमः । तदुक्तं प्राक्— 'प्रत्यात्मनियमात् भुके'रिति ॥ एतेन परबुद्धयाद्यो व्याख्याताः ॥

तन्मनसि तदारमित्रहापितस्वत्वस्वपन्यभावः, तस्मिन्नारमिन तदेकमनःप्रतियागिकस्वामित्वस्वपः स्वभावा वा नियामक इति चेत् — ताई मुक्तिकाले स्वभावहानिः स्थात् ; स्वस्वामि-भावस्यापायात । न चेष्टापतिः ; अपयतः स्वभावत्वायोगात् । न च भाहेर्मुक्तो नित्यसुखा-मिब्यक्तिस्रीकारात्तत्र मनसे।ऽपेक्षित्रत्वात्र स्वमावहः।निशिते वाच्यम् — 'तद्त्यन्तविमोक्षेऽपवर्ग' (स्या. १. १) इति सुत्रे तन्मतस्य भाष्य एव तिराकृतस्वात् । तस्मत्त्वेऽपि देहादेशिव मन-सोऽपि तदा तद्रथमनपेक्षितत्वसम्भवाच । न च मुक्तौ सहकार्यभावेन कार्यानुःपादेऽपि स्व-भावस्य हानिन स्वीकार्येति वाच्यम्-तदा मनमां मुक्तात्मनः प्रत्यनुपयागात्, योगिनां च सौम-रिवत् कायव्यृहं गृह्णतां प्रतिकायं मनसे।ऽपंश्वितःवात् . 'धर्मिकल्पनाते। वरं धर्मकल्पनं मिति न्यायेन मुक्तात्ममनसामव तद्यायत्वकल्यनस्य युकत्वात् तद्विरोधेन मुक्तात्मस्वामिकव्यस्य तदा तलायागात् । तथा च तरेकार्थताया अपायात् तदमाधारण्यनियामकम्य स्वभावस्य तदा हानिरवङ्याभ्युपेयेति ॥ अतः स्वभावस्य दुर्वचःवात् प्रतिनियनप्राद्यपाहकमावे नियामकाभावात् सामग्रीसद्भावात् परात्माऽपि मानसप्रत्यक्षविषयः स्यादिति चेत्-न —भोगसायतोभ्नादृष्टपि-गृहीत्त्वस्यैवैकात्ममालग्रह नियामकत्वात् । एकसङ्घातभावापलयन्मनइग्रशरोन्द्रयव्यापाराः सर्वेऽपि यदात्मसम्बन्ध्यदृष्टाधीना भवन्ति , तासन् मनापे शरीरे इन्द्रियं च तलिह्नपितस्वत्वं तदातन-मस्तोति तेन मनसा स एवारमा तदा गृह्यन इत्यनुभनवलाद्यवधिति । तथा च स्वस्वामितस्ममवेत-गुणप्रत्यक्ष एव मनसः करणत्वमिति । उक्तश्चादष्टवस्रात् मुक्तिनियमः प्रथम एव स्तवके, 'प्रत्या-

१ अयं क २ पाठः । पा० कारणतयेव ।

२ बी. 'यदि तदेकात्मसम्बन्धित्वमस्य स्वमावः, तर्हि मुक्तात्मनी मनःसम्बन्धःमावात् स्वमा-वहानिः स्यादित्याह मुक्ताचिति ' । प्र. 'मङ्गनां तु....स्वामाविक एव सम्बन्धः , यतो मुक्ता-वप्यात्मनो नित्यानिराविशयानन्दसन्दे।हाभिव्याक्तिः । एकात्ममातज्ञानजनकत्वं मनसः स्वमाव इत्याह स्वभाव इतीति । ....मुक्ती जीवन्मुक्ती ।' 'तत्व कायव्यूहे बहुनरमनस्स्वीकारात् योगि-नामप्यात्मसाक्षात्कारजननात्।'

(13) तदेवं योग्यानुपलिधः परात्मादौ नास्ति । तदितरा तु न वाधिकेति तवापि सम्मतम् । अतः किमधिकृत्य प्रतिवन्दिः। न हि राराश्वः सयोग्यानुपलव्ध्या कश्चि- न्निषेधित । न च पकृते योग्यानुपलिध्धं कश्चिन्मन्यते ॥ अधायमारायः — अयोग्य- राराश्वः हादावनुपलिध्धं वाधिका स्यात्-इति । ततः किम् ॥ तत्सिद्धयेदिति चेत्—

स्मिनयमात् मुक्ते रिति । तसात्परात्मा नान्यस्य योग्यः , एवं परात्मसमवेताः ज्ञानादये।ऽ प्यन्यस्यायोग्या इति ।

[13] तदेवं सिद्धं वाधकत्वेनाभिमता योग्यानुपछिद्धः परात्मतद्गुणेषु नास्ति , योग्यादृष्टिः कुतोऽयोग्य इति । केवलानुपलिधस्तु न वाधिकेति पिशाचादृष्टपरलोकादिकमभ्युपगच्छत-स्तवापि सम्मतम् । अतः प्रतिवान्दिपसञ्जकस्य योग्यानुपलिध्छप्रहेतोरेवाभावे प्रतिवान्दिः कुतस्तराम् १ शश्रृङ्कविषये योग्यानुपलिधः , प्रकृते परात्मादौ चायोग्यानुपलिध्वेस्तु सतीति उभयत्रैकस्याभावात् । न ह्ययोग्यानुपलब्ध्या शश्रृङ्कित्रिसः ; न षा योग्यानुपलब्ध्या परा-स्मादिनिरासः ; येन साह्यप्रतिवन्देरवतारः स्यादिति ।

अथ प्रतिवर्निदं प्रवर्तयते। ऽयम। शयः - ये। ग्यं शश्यक्तं ये। ग्यानुपल वध्या कामं निषिद्ध चताम् । परात्मादिवत् अयोग्यं शशशृङ्गमनुपलिधवलेन न बाध्येते।त इति चेत्-ततः किम् ? कायोग्यं बाध्यते शृक्षम् ? तार्हि तदापि सिद्धचारिवाते चत् -न हि बाधकामावमालाद्वस्तुसिद्धिः , किं तु सति प्रमाण । यदि प्रमाणं स्थात् — कार्म सिद्धचेदयोग्यं शृङ्गमिति । नत्वयं शृङ्गो पशुत्वात् प्राणिखात् तिर्थवस्वादि।ते प्रास्वादिकमनुमापकमस्ती।ते चत् — तार्हं परसाधने प्रतिवन्दिः न तु तद्वाधने । अनया प्रतिबन्धा हि शशशृङ्गमाप किश्विःसाधितं भवति ; न तु वाधितं मवति । एवं घटपटक्षित्यादिकं कर्तृमत् कार्यत्वान्मदीयकार्यविदिति परात्मसाधकानुमानं इयं प्रतिवान्दि-भेवेत् ; न तु प्रात्मवाधने त्वया कियमाणे , मया च तदसम्भेव निरूप्यमाणे इयं प्रतिवान्दि-युक्ताति । ननु परात्मसायकानुमान भवन्तीयं प्रतिवान्दिः शृङ्गिनिषेधे तथा परात्मादिनिषेधे च पर्यवस्यतीति चेत्-ताईं निरूप्यताम् , किं प्रतिबन्दिः सःक्षादेव प्रकृतवाधिका उत समान-न्यायसमर्पणद्वारा । आद्य शशक्युङ्गी पशुत्वादिति स्यादिति प्रतिवान्दि प्रयुङ्गानेन पशुत्वे शृङ्गि-त्वासाधकत्वस्य सम्मतत्वादेव वक्तव्यम् — कार्यत्वं कर्तृमत्त्वासाधकं पशुस्वस्य शृङ्गत्वासाधक-त्वादिति । तत्र यदि कार्यत्वगतकर्तृपत्त्वसाधकत्वं प्रति पशुस्वगतशृक्तित्वसाधकत्वं व्यापकं स्यात, ताई व्यापकामावाद्याप्यामावानुमानं युज्यते । अतो येन व्याघ्यव्यापकमावेन पशुःवस्य शृङ्गित्वसाधकावे सति कार्यत्वस्य कर्तृनत्त्वसाधकत्वं प्रतिषिद्धयेन, तस्यामावात्कथं कर्तुः परा-त्मनो वाधः १ द्वितीयं स्वेतं वाच्यम् — यथा शृङ्की पशुस्वादित्यनुमाने योग्यानुपरुठध्या शृङ्गरूप- एवमस्तु, यदि प्रमाणमस्ति ॥ पशुत्वादिकमिति चेत्—परसाधने प्रतिवन्दिस्तर्हि ; न तद्वाधने ॥ तत्वेव भविष्यतीति चेत्—तत् किं तत्व प्रतिवन्दिरेव दूषणम्, अथ कथ-क्रिचत्तुल्पन्यायतया योग्या एव परात्मगुद्धग्रादयः ते च वाधिता एवेत्यपहृतविषयत्व-म्? न प्रथमः अव्याप्तः । न हि पशुत्वादेः शशश्रुङ्गसाधकत्वेन कार्यत्वादेः कर्तृमस्य-साधकत्वं व्याप्तं, येन तिस्मित्र तति तत् प्रतिषिद्वयेत । न द्वितीयः ; मियोऽनुपलभ्य-मानत्वस्य वादिप्रतिवादिस्तीकारात् ॥ तथाऽपि पशुत्वादौ को दोप इति चत् न न जानीमस्तावत् ; तद्विचारावसरे चिन्तियिष्यामः ॥

[14] स्यादेतत्—यत्प्रमाणगम्यं हि यत्, तद्भाव एव तस्याभावमावेदयित । यथा रूपादिप्रतिपत्तेरभावश्रश्रुरादेरभावम् । कायवाग्व्यापारैकप्रमाणकश्च परात्मा ; तद्भाव

विषयापहाराद्विषयापहाररुक्षणवाधसत्त्वाद्वेतोर्वाचितत्वम् , तद्वत् कर्तृमत्त्वसाधकानुमानेऽपि योग्यानुपठ्ठध्या कर्तुः साध्यस्यापहारादपह विषयकत्वस्यं वाधितत्वं हेतोरिति । इदं तु न शक्यते ; परात्मनामयोग्यत्वन योग्यानुपठ्ठध्यभावात् । न चायोग्यत्वमसिद्धम् ; वादिप्रातिवादिनेरावयोः , मया तवेव , त्वयाऽपि ममानुपठ्मस्य सम्मतत्वात् ॥ नम्बस्तु तावत् पक्रतप्रतिवन्देः परात्माद्य-वाधकत्वम् । तथाऽपि तुष्यम्यायेन शृङ्गसाधकतया प्रयुक्ते पशुःवादौ को दौषः ; अयोग्यशृङ्गसम्भावनया व्याप्तरक्षतत्वादिति चत्—न जानीमस्तावदिह समाधिम् । ईश्वरसाधने तदवाधने चैव युक्तीर्जानीमः । ईश्वरविचारार्थमेव च प्रम्थं निवश्नीमः , न शशशृङ्गविचारार्थम् । तस्याप्य-वसरेऽवश्यापातिते पुनस्तत्त्वं चिन्तयिष्यामः—अस्तु पशुःवं , शृङ्गत्वं मास्त्वित्यप्रयोजकशङ्गाया-मनुक्रुठतकी हि दुर्छमः , येन कथिन्नद्वयोग्यं वा शशशृङ्गमङ्गोकार्थं स्यादिति ।

[14] ननु मामूत् योग्यानुपरुद्ध्यमावात् परास्मनां वाद्यः । एवं परमास्माविरिक्तपरासमस्ते 
ऽपि परमास्मा न सिद्ध्यति । यथा हि श्राश्युङ्गसत्तायामापादितायां, प्रथमस्तु यदि प्रमाणमस्ती'त्युच्यते, तथा परास्मनामनुपरुद्ध्या निरासासम्भवेऽपि सद्धाविषये विचार्यमाणे, 'सन्तु
यदि प्रमाणमस्ती'त्येव हि वक्तव्यम् । एवश्च तत्सायक्तप्रमाणान्वेषणे चष्टादिनैव परास्मानुमानस्य रुपेके दर्शनात् कायिकवाचिकव्यापारस्वप्रमाणानुमेयत्वेषव परास्मम् स्वीकार्यम् । तथा च
योऽथी येन प्रमाणेन गम्यते तस्य प्रमाणस्थामावात्तस्यार्थस्यामावोऽनुपातुं शक्यते । स्वपस्वयादिसाक्षात्कारवर्षाद्धि अतीन्द्रियमापे चक्षुरादिक्तमिन्द्रियमस्तीत्यनुमीयते । यस्य स्वपदिप्रतिपत्त्यभावः , तस्य पुंसश्चक्षुराद्यमावं स एव प्रतिपत्त्यमाव आवेदयति । अत एव हि पशुत्वादरप्रमाणत्वात् प्रमाणान्तरामावाच शश्यद्धामावो भवताऽपि चिरुपापयिषितः । अतः कायवाग्व्यापारैकप्रमाणकत्वात् परास्मनां, अङ्करादिकर्तृत्वेनामिमते च तददर्शनादनुमीयते—अङ्करावाग्व्यापारैकप्रमाणकत्वात् परास्मनां, अङ्करादिकर्तृत्वेनामिमते च तददर्शनादनुमीयते—अङ्करा-

₹

एव तस्याभावे प्रमाणमङ्कुरादिषु—तन्न —तदेकप्रमाणकत्वासिद्धेः । अन्यथा सुषुप्तोऽ-णि न स्यात् ॥ श्वाससन्तानोऽणि तत्व प्रमाणमिति चेन्न—निरुद्धपवनोऽणि न स्यात् ॥ कायसंस्थानविशेषोऽणि तत्व प्रमाणमिति चेन्न—विषमू (चिक्तमू) छितोऽणि न स्यात् ॥ शांरीरोष्मा-णि तत्व प्रमाणमिति चेन्न— जलावसिक्तविषमू (सिक्तमू) छितोऽणि न स्यात् । तस्मात् यद्यत् कार्यमुपलभ्यते, तत्तद्रमुण्येतनस्त्व तत्व सिद्ध्यति । न च कार्यमातस्य कवि-द्यावृत्तिरिति । न च, त्वद्भपुणगतिनेव प्रमाणेन भवितव्यम्, नान्येनेति नियमोऽस्ति ॥ (15) न च प्रमेयस्य प्रमाणेन व्याप्तिः । सा हि कात्स्त्येन वा स्यात्, एकदेशेने वा स्यात् । न प्रमाः । प्रसक्षाद्यस्यनमा(म) सद्भावेऽणि तत्प्रमेयावस्थितेः ॥ न द्वितीयः ;

दयः कर्नुसहिताः कर्नुसायकपमाणर है स्वात् , यो यःसायकपमाणरहितः स तद्राहितः, यथाऽन्य इतीति चेत्—

तन्न-तन्मात्रपमाणकस्य हि तदमाबादमावः स्यात् । कर्तुः कायवाग्व्यापरिकप्रमाणकःषं चासिद्धम् ; तद्दनावेऽपि सुपुप्तौ परात्मानुमानात् । तावन्मात्रप्रमाणकत्वे च सुपुप्तौ
न सिद्धयेत् । अथ कः यवाग्व्यापारवत् प्राणवायुव्यापारोऽपि प्रमाणम् , स सुपुप्तेऽस्ति ;
अङ्कुरादिकतिरि च नास्तीति चेन्न-प्राणायमिन श्वासिनिरोधे कायवाग्व्यापारयोश्यासतोः सोऽनुमीयते, स न सिद्धयोदिति । अथैतद्रथमुक्तत्रयातिरिक्तः श्वासवन्यकालिको विलक्षणः शिरसिन्नवेशोऽपि परात्मानि प्रमाणामिति चेत् — ईदृशसं श्वानेनापि रहितो विषवशापन्नमुच्छे आत्माऽनुमीप्रमानो न सिद्धयेत् । अय तत्र पञ्चाः शरिरोज्ना तद्ग लक्ष्माणः प्रमाणामिति चेत्—
एवमपि विषम्। च्छिते जलावसिक्ते सित्त जन्नणोऽप्यमावात् स न स्यात् । तस्मादेवं तल तलान्यात्यसमुचित्रहेत्वन्वेपणस्यावश्यकत्वात् कायवाग्व्यापारादि।नियमानादरेण, यत्र यादशकार्योपलममस्तत्र तादशकार्यवरेन तद्धतुश्चेतनोऽनुमीयते । तथा चेकपरात्मसाधकत्वया स्वदभ्युपणतस्यवाऽन्यपरात्मसावकत्वामिति निर्वन्यामावात् कायवयापारादिकतिपयन्यावृत्तावप्यन्येन तदनुमानसम्भत्रात् परमास्तसावकरमाणं पञ्चमस्तवके वक्ष्यमाणमस्तोनि प्रमाणामावस्यन्वेत्रसिद्ध इति ।

[15] किं च प्रमाणामावस्य कुत्रापि हेतुर्दं न सम्भवति । प्रपाणागावाद्वस्त्रमावं द्वावता । हे व्यक्तिरेकव्यासि दर्शनाय प्रमाणस्य वस्तुव्यापकर्दं वाच्यन् – तथा च यत्न वस्तुर्दं तत्न प्रमाणगम्यत्वं किं क्रत्सप्रमाणगम्यत्वं उत यत्किञ्चित्प्रमाणगम्यः त्वम् । नाद्यः ; स्वर्गाण्यरमुनेः प्रत्यक्षारिकातिपयप्रमाणामावेऽपि वस्तुत्वात्तत्र क्रत्सम्बद्धिः त्वामावात् । नान्त्यः ; यत्र वस्तुत्वं तत्र किञ्चित्प्रमाणगम्यत्विमिति व्यासि सत्त्वेऽपि तन्मूलकः प्रयोगे , यत्र किञ्चित्प्रमाणग्रः स्वत्वे दत्व वस्तु इत्येव नियमस्य वाच्यत्या प्रमाणग्राद्ध-

पुरुषिनयमेन सर्वप्रमाणव्यानुत्तावि प्रमेयाविश्यतेः । अनियमेन असिद्धेः ; न हि सर्वस्य सर्वदा सर्वयाऽत प्रमाणं नास्तीति निश्चयः शक्य इति ॥

(16) कथं तर्हि चक्षुरादेरभावो निर्चयः ? व्यापकानुपळव्देः । १ चरमसामग्रीनिवेश शिनो हि कार्यमेव व्यापकम् । तिल्लच्चतौ तथाभूतस्यापि निवृत्तिः । २ योग्यतामात्रस्य कदाचित् कार्यम्, ३ तिल्लच्चतौ तथाभूतस्यापि निवृत्तिः । अन्यथा तलापि ४ सन्देहः ॥

त्वसामान्यामावो हेतुरिति सिद्ध्यति । तत्न विकल्प्यते । किं पुरुषव्यवस्यां कृत्वा तत्पुरुष-सम्बन्धिप्रमाणप्राद्धत्वसामान्यामावेन बस्तुत्वामावानुनानम् , किं वा पुरुषिनयमानादरेण प्रमाण-प्राह्यतात्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकामावेन । नाद्यः ; केनचित्पुंसा सर्वयैवागृद्धमाणस्याप्यन्यपुरुष-गाचरत्या प्रमेयस्य सत्त्वाद्यभिचारात् । नान्त्यः ; कोऽि कदाऽि कथमपीनं न गृह्णातीति निश्चयस्याश्चयत्या हत्वसिद्धेः ।

[16] नन्वेवं प्रमाणामावस्य कचिदापे हेतुत्वासम्भवेऽन्यादौ चक्षुराद्यमावः कथं निश्चेयः। स्वपादिप्राविपत्तिस्वपप्रमाणामावेन हि सोऽनुमातव्य इति चेत् उच्यते । सत्यं स्वपादिप्रतिपत्तिः

१ वी. 'च(मतामग्रीत्वेन निर्मिशमानत्वे'ति एतद्रपेक्षया च(मेत्यत्य निवेशिन इत्यत्त कियाविशेषणतया वस्तुविशेषणत्रया वाडन्वय उचितः । २ अयं व्याख्याद्वयसम्मतः पाठः । क. ख. पु. योग्यमात्वस्य । ३ पाउ न तिश्च वृत्तौ ।

४ प्र. 'कार्यविशेषस्य कारणविशेषस्य त्रापकत्वमाह चरमेति । कार्य ह्रपज्ञानादि । योग्यतामाद्रस्यति । व्यापकामित्यनुषज्यते । न च मक्षिनविनष्टवीजे व्यमिचारः ; यत् सामान्यं
यक्तारणतावच्छेरकं तद्ववर्यं तज्ञाकृतित्यर्थात् । ति.यये.ग्यामिप्रायकत्वाद्वा । अन्यये.ते ।
कदाचित् कायव्यतिरेकं योग्यतायामपि सन्देहः । वो. 'चरमक्षामप्रीत्वेन निविशमानस्य कार्य
व्यापकम् । किञ्चित्तु कारणं योग्यतया निविशते । तस्य कदाचिद्धवरकार्य व्यापकम् । तस्य
कादाचित्कस्यपि कार्यस्य निवृत्तौ तथाभृतस्य योग्यताविशिष्टस्यापि निवृत्तिः । अन्ययेति ।
यदि विश्वाद्वयमपि चञ्चरादौ नान्ति , तदा ह्रपादिज्ञानाभावात्र तलाप्यभावनिश्चयः , किं तु
सन्देह एव । यद्वा योग्यतापत्र य कदाचित् कार्यप् कार्यनिवृत्तौ तदापि कारणेऽपि सन्देद्वः
नाभावनिश्चयः ॥ कचित्तु न तिज्ञवृत्तौ तथाभृतस्यापि निवृत्तिः । तत्रार्थते ।
तत्रायमर्थः—चरमसामग्रीनिवेशिन इति विशेषणं कृतः ? योग्यत्यत्वास्यत्वाह योग्यतामात्रस्येति । तस्य कार्य न व्यापकम् । तस्यात् कार्यनिवृत्तौ योग्यतामात्वस्य (नः) निवृत्तिः ।
अन्यथिति । चञ्चरादेश्चरमसामग्रीनिवेशागावे तत्रापि नामावनिश्चयः , सन्देह एवेति ।

[17] प्रकृतेऽपि व्यापकानुपलव्ध्या तत्प्रतिपेधोऽस्तु-न, आश्रयासिद्धत्वात्। न ही-श्वरस्तद्ज्ञानं वा किचत् सिद्धम्॥ आभासप्रतिपन्नामिति चेन्न-तस्याश्रयत्वानुपपत्तः ; प्रतिपेध्यत्वानुपपत्तेश्च।

प्रमाणम् । अथापि न प्रमाणाधेन तद्षहणेन तद्मावेन तदनुमानम् । किं तु तस्या एव मतिपत्तेवर्यापकत्वाकारस्यापि सत्त्वात् व्यापकानुपळव्ध्या व्याप्यस्य चक्षुरादेरभावानुमानामिति । ननु कारणस्य कथं कार्थं व्यापकम् । वैपरीत्यात् । दण्डसत्त्वेऽपि घटाभावादिति चेत् व्यामा कारणकलापरूपसामअग्रां चरमं यन्निविशते कपालद्वयसंयोगादि, तस्य तावत् कार्यं व्यापकमेव; तद्व्यवहितोत्तरक्षणे कार्यघ्रीव्यात् । तथा च कार्याभावे तस्य सामग्रीनिवेशिनश्चरमकारणस्यापि निवृत्तिर्निश्चेया भवात । यःतु कारणं फठाव्यवहितपाक्शगाविष्ठत्रत्वस्व एफछोपधायकःवनियम-रहितं स्रह्मपयोग्यमात्रम् , तन्त्रिष्ठयोग्यतायाः कदाचित् कार्यं व्यापकम् —कदाचित् भाविकार्यकत्वं कार्यात्यन्तायोगव्यवच्छेदरूपं व्यापक्रीमति यावत् । ननु नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावर्य-भावनियमस्य कथाञ्चरस्वीकोरऽपि अरण्यस्यदण्डाद्यनित्यविषये कदाचित्कार्यमापे दुर्वचामिति चेत् तहेंबमस्तु । योग्यतां प्रति कार्यं न सर्वदा व्यापकम् ; किं तु कदाचित् कारणान्तर-समवधान । तथा च स्वतस्यावःकारणावच्छित्रखह्मपयोग्यता यत्र तत्र कार्यामिति । तथा च कार्यनिवृतौ तादशिवशिष्टयोग्यताय। निवृत्तिः। एवं च प्रकृते चक्षुपश्चरमकारणत्वे रूपादिपात-पतिरूपव्यापकानुपलव्या तदभावनिश्चयः सुकरः । तद्भिन्नकारणात्मत्वे च व्यापकानुपलव्या कारणान्तरसमवधानविशिष्टलह्वपयोग्यताशालिचक्षरभावानुमाने विशेषणसमवधानकाले विशिष्टिन-वृत्तेर्विशेष्यिनिवृत्तौ पर्यवसानाच्युरमावनिश्चयः सिद्धचित । अन्यथा व्यापकानु वरुठध्यादेरनि-श्चियं चक्करमावविषयेऽपि सन्देहः ; प्रमाणामादस्यासाधकत्वात् ।

[17] ननु — तर्हाश्चरामावानुमानेऽपि प्रमाणामावस्त्रपहेतुमी सैत्सीत् । व्यापकवन्त्रेनानुपरूम्थमानत्वादेव ईश्वरो नास्तीत्यनुमीयते । उक्तं हि, व्यापकस्वार्थाद्यनुपरुम्मेनाव्यनुमीयते
नास्तीति इति । न हि कर्तृत्वत्यापकं स्वार्थवन्त्रदेहित्वेन्द्रियवन्त्वादिकमीश्चर उपरुम्यते इति
चन्न आश्रयासिद्धवात् । कानुमानमनाश्चयम् १ तथा हि — असामिः क्षित्यङ्करादिकं
सकर्तृकं ज्ञानचिकिर्याप्रयज्ञन्यं कार्यत्वादिति द्वेषा — साक्ष दीश्वरसाधकं तद्भवज्ञानादिसाधकं च
अनुनानं प्रयुद्धपते । तत्र यत् साध्यं तत् त्वया त्रेषा निषिद्धयते ईश्वरो नास्ति, जगद्धेतुत्वनामिमतं ज्ञानादि नास्ति , ईश्वरो जगद्धेतुम्नज्ञानादिस्त्रत्वात् । अथास्तदुक्तामासहेतुना
मर्वताश्रयासिद्धिः । अस्तरनुमानासम्मतो पक्षस्याप्रसिद्धत्वात् । अथास्तदुक्तामासहेतुना
पातिपन्नो श्रान्तिविषयीकृत एवाश्रय इति चेन्न —तत्याप्रामाणिकस्याश्रयत्वानुपपत्तः । न केवर्लं

स्तवकः]

#### कुसुमाञ्जलिविस्तरसहितः।

989

व्यावर्त्याभाववत्त्रैव भाविकी हि विदेष्ण्यता। अभावविरहात्मत्वं चस्तुनः प्रतियोगिता ॥ २ ॥ न चैतदाभासप्रतिपन्नस्थास्त्रीति कुतस्तस्य निषेधाधिकरणत्वं निषेध्यता चे (वे)ति ॥

अनुमान तस्य पक्षत्वं न भवतीत्येतावत् ; कि तृपकान्तानुपछ्ठध्यादिपमाणमध्ये केनापि प्रमाणन तस्यामासप्रतिपत्तस्यश्चरस्य तद्ज्ञानादेश्च प्रतिपेद्धच्यत्वमध्यनुपपत्तम् । न चासते। अपि ज्ञाने माना-दनुमितिविशेष्यत्वसम्भवे केयमाश्रयत्वानुपपत्तिमा । एवं प्रतिपेध्यत्वमण्यामासप्रतिपत्तस्य युक्तम् ; सदपेक्षयाऽसत एव प्रतिपेथोचित्यात् इति शक्क्षंयम् — अयोगात् । उभयकोध्कितन्देहे वस्तुनः प्रकृतानुमित्या व्यावत्या या कोष्टिस्तद्भावस्त्रपकोध्यः तराधिकरणतेव हि भाविकी माव्यमाना भावेनाश्चयन विषयोक्कता विशेष्यता भवति । वास्तवेन के व्यावत्याधिकरणतेव ग्रहणं विशेष्य-तेति यावत् । यद्वा भाविकी पारमार्थिकी यथार्थज्ञानीया विशेष्यता व्यावत्यीमाववत्तास्त्रपा । विशेष्यत्य प्रकाराश्चयत्वामावे सा विशेष्यता प्रमीया न स्थादिति । नेपेधानुमितिरप्रमा स्थादिति । अथ वा विशेष्यता विशेष्यता विशेष्यता माया न स्थादिति । विशेष्यता क्ष्मावनिष्ठा । स्थाप्ति । यद्वा भाविकी भावपदार्थनिष्ठा । अभाविकी । एवं प्रतिपेधिता अभावाधिकरणकामावस्यधिकरणस्यत्वाच व्यावत्यीमाववत्तस्या स्थादन्य पाति । एवं प्रतिपेधिता प्रतिपेधिति । हि प्रमाणसिद्धस्य वस्तुने। यत् स्वामावाभाव-स्वप्ति सेव । यस्य स्वमावः कचित्रपति स्थादिन प्रतीयेशिता । हि प्रमाणसिद्धस्य वस्तुने। यत् स्वामावाभाव-स्वपंति सेव । यस्य स्वमावः कचित्रपति स्थादिन प्रतीयमानस्त्वेन प्रतीयते , स एव प्रथमाभावपितियोगीति ।

नितु किषिसेवागामावस्य केवलान्वियिवात्त्मावायोगास्कथं किषिसेवागस्तरप्रतियोगी। अप्रावच्छेदन किषिसेवागामावस्यामावा वृक्षऽस्तीति कथिक्षित्वागस्य प्रतियोगिस्वाप्तादनेऽपि आकाशामावं प्रत्याकाशो न प्रतियोगी स्यात् आकाशामावो नास्तीति प्रतियोगिस्वाप्तादनेऽपि आकाशामावं प्रत्याकाशो न प्रतियोगी स्यात् आकाशामावो नास्तीति प्रतीति प्रति प्रतीति प्रतीति चाव्यस्वामाव प्रविष्ठिति । अकाशो न वर्तत इति प्रतीती चाव्यस्वामाव प्रविष्ठिति । न त्वाकाशामाव इत्यलम् ।

न चैतःकोट्यन्तराधिकरणत्वमभाविवरहात्मत्वं चासतोऽस्ति; शश्यक्ते इदमस्ति, 'शश-शृक्तं न नास्ति इति प्रतीत्यभावात् । अतः कृतस्त्रस्य प्रकृतिवेषप्रस्पसाध्यं प्रति तत्सायकहेतुं प्रति चाश्रयत्वम्, निषधपितियोगित्वं चिति॥

41

[18] कथं तर्हि शश्रष्टक्रस्य निषेधः ? न कथित्वत्। स ह्यभावप्रत्यय एव । न चा-यमपारमार्थिकप्रतियोगिकः परमार्थाभावो नाम, १ तथापा(न चापा)रमार्थिकविषयं प्रमाणं नामेति ॥

अपि च—
दुष्टोपलम्भसामग्री शशश्टङ्गादियोग्यता ।
न तस्यां नोपलम्भोऽस्ति नास्ति सानुपलम्भने ॥ ३॥

[18] ननु वर्द्धसवः प्रतियोगित्वासम्भवे शश्युक्तं नास्तीति निषेषः कथं क्रियत इति चत्-न कथमापे शश्युक्तं निषद्भचते । प्रसक्तं हि प्रतिषेध्यम् । प्रसक्तिश्च यत्न कचित् प्रसिद्धस्य , न त्वलीकस्य । सोऽपि खलु शश्युक्तनिषयोऽभावप्रत्यय एव । अभावप्रस्थये च प्रतियोगिनः प्राक्तं ज्ञानं कारणम् । न च शश्युक्तं कचित् ज्ञातमस्ति । यद्यपारमार्थिकस्य प्रतियोगित्वं तार्हं तरभावोऽपि तादृश एव स्यात् । न द्यपारमार्थिकप्रतियोगिकः पारमार्थिकोऽभावो नाम । विशेषणापारमार्थ्ये विशिष्टस्य पारमार्थ्ययोगात् । तथा चापारमार्थिकतादृशाभावविषयकं ज्ञानं न प्रमेति ॥

न केवलं प्रभेषाभावाच्छराशृङ्गं नास्तोति ।निषेषासम्भवः , किन्तु प्रमाणाभावादिष् ॥ योग्य-स्थानुपल्लियोग्यानुपल्लियोरित पक्षेऽपि निषेषप्रयोजकं प्रतियोगिनिष्ठं योग्यस्वमभावप्राहिपुरुषग-तस्वोपल्लमसामधीकःवस्त्रम् । स्वं प्रतियोगि । तल राराशृङ्गादिप्रतियोगिगता योग्यता तु दुष्टा दोषस्त्रपहकारिसहितैवोपल्लमसामधीः ; न तु शुद्धाः ; राराशृङ्गादेराभासप्रतिपन्नस्वस्य स्वयैवोक्त-स्वात् । तथा च दोषसाहितोपल्लमसामप्रयां सत्यामनुपल्लियनीस्ति ; अनुपल्लमे च सति योग्यता नास्तीति ।

एतदुक्तं भवाते — केन प्रमाणेन केन पुंसा शश्युङ्गानिषेषः क्रियते । न तावत् प्रत्य-क्षानुमानाभ्याम् ; योग्यानुपलिनेस्ह्रपहेत्वसिद्धेः । तथा हि — कि निर्दृष्टेन्द्रियेण पुंसा निषेधः क्रियते, उत्त दुष्ट्रेन । नाद्यः ; स्वभावतो वा, ब्राह्मणत्वादावित्र सहकारिसम्पत्त्या वा सर्वप्रकार्णानुपलन्धत्वात् योग्यताह्रपविशेषणासिद्धेः । न हीन्द्रियदोपो भवति चेत् – दृश्यते त्योतावन्मात्त-मिह योग्यत्वम् । तथा सत्यन्धकारेऽपि घटस्य योग्यानुपलन्ध्यापत्तेः ; आलोकमत्वे स दृश्यते -।ते । अतः प्रतियोगीतरपतियोगिवाहककारणक्लापसाहित्यमेव योग्यत्वम् । तच्च दृष्टोपलम्भ-सामग्रीह्रपं निर्दृष्टे दुर्वचम् ॥ नन्वाभासोपलन्धं तिदिति ह्युक्तम् । अतो दुष्टोन्द्रयेण तिविषेध

१ बा. 'ततोऽपि किमित्यत आह तथेति । न च चनुषञ्जनीयम् ।' तथेति स्थाने न चेत्येव क. ख.

केन च शश्यक्तं प्रतिषिद्धयते , सर्वथानुपळच्यस्य योग्यत्वासिद्धेः । तदितरसामग्री-साकर्वं हि तत् ॥ नन्कमाभासोपळच्यं हि तत्॥ अत प्याशक्यनिषेधिमत्युक्तम् । अनुपळम्भकाळे आभासोपळम्भसामग्रयाः अभावात् ; तत्काळे चानुपळम्भाभावादिति ॥ कस्तर्हि शश्यक्तं नास्तीत्यस्यार्थः ? शशेऽधिकरणे विपाणाभावोऽस्तीति ॥

[19] स्यादेतत्—यद्यपीश्वरो नावगतः ; यद्यपि च नामासिसद्धेन प्रमाणव्यवहारः शक्यंसम्पादनः ; तथाऽपि, आत्मानः सिद्धाः, तेषां सार्ववृदं निपिद्धवते, क्षित्यादि कर्तृत्वं चेति । तथा हि—मिद्दतेर न सर्वज्ञाः चेतनत्वाददृमिव । न च ते क्षित्यादि कर्तारः पुरुपत्वाददृमिव । एवं वस्तुत्वादेरपि—इति । तदेतद्दि प्रागेव परिहृतम् । तथा हि—

[20] इप्रसिद्धिः प्रासिद्धांशे हेत्वसिद्धिरगोचरे । नात्या सामान्यतः सिद्धिर्जाताविष तथैव सा ॥ ४ ॥

[19] नन्वप्रसिद्धचा विशिष्येश्वरत्वेन रूपेण पक्षीकारायोगऽपि सामान्यरूपेण पक्षीकारः स्यात् यथा मदित्रे आत्मानः न सर्वज्ञाः न च श्विःयादिक ग्रेरः पुरुषत्वाचेतनत्वादहिमवेत्येवम् । एवं वस्तुत्वादिकमपि हेतुः । तदा आत्मसामान्यं पक्षीकृत्य घटपदिकमपि हष्टान्तीकर्तुं शक्यम् । अल चात्मनां सिद्धत्वान्तः श्रयासिद्धिः । सामान्यरूपेण पक्षीकारादिश्वरेऽपि सार्वज्ञचादिनिषेधा- देपेश्चितसिद्धिश्चिति चेत्-एतद्प्युक्तयुक्त्यैव निरस्तम् ।

[20] तथा हि- आत्मत्वेन पक्षीकारः किं प्रमाणप्रिष्ट्रजीवमात्रस्य, किं वा प्रासिद्ध्यगीचरा

प्रमाण(णेन) प्रतीतानां चेतनानां पक्षीकरणे सिद्धसाधनम् । ततोऽन्येपा१मसिद्धौ हेती-राश्रयासिद्धत्वम् ॥ आत्मत्वमात्नेण सोऽपि सिद्ध इति चेत्—कोऽस्यार्थः ? किमात्मत्वे-नोपलक्षिता सैव वस्तुगत्या सर्वज्ञविश्वकर्तुव्यक्तिः , अथ तद्द्या, आत्ममातं आत्मत्व-मात्न २ मेव वा पक्षः ; सर्वत्न पूर्वदोषानतिवृत्तेः (तिः?) अथाययाद्ययः - आत्मत्वं न सर्वज्ञ-सर्वकर्त्व्यक्तिसम्वेतम् जातित्वात् गोत्ववत्—इति —तदस्त्—ितपेष्यासिद्धिनिषधस्या-शक्त्यवात् । तथा चावसिद्धविशेषणः पक्ष इत्याश्रयासिद्धिरिति स एव दोषः ॥ त्व-दुपगतागमलोकपसिद्धस्येवश्वरस्यासर्वज्ञत्वमकर्तृत्वं च साध्यत इति चेन्न—

सादमिमतेश्वरव्यक्तः । नाद्यः, साधियतुर्मिष्टस्यासार्वज्ञचादेस्तत्र प्रागेव हि सिद्धिरस्ति । अतः सिद्धमाधनात् पक्षत्वासिद्धग्र'ऽऽश्रयासिद्धिरेव । अन्त्येत्वाश्रयासिद्ध्या हेतोस्तल पूर्वमग्रहण-मित्यनुमित्यसम्भवः । नन्वाःमत्वरूपेणेश्वरसिद्ध एवेति चत्-यावद्धि ईश्वरव्यक्तिरसिद्धा, तावत् सा-मान्यधर्माक्र न्तरवमाप तस्याः दुर्वचम् । एवं च सामान्यधर्मग्रहणेऽपि पक्षः कः ? किमीश्वर-व्यक्तिमात्रम, किं वा जीवमात्रं उतामयम् । प्रथमे आश्रयासिद्धिः ; द्वितीये सिद्धसाधनम् , तृनीय च तत्त्रदेश तत्त्रहापसत्त्वाहोषद्वयमापे । याद त्वात्मत्वमेव पक्षः , तह्यसार्वज्ञ्यादिकं तल सुतरामिति सिद्धनाधनमेव । एवं साध्यं किञ्चिद्दन्यथित्वा आत्मत्वं असर्वज्ञाक्षित्यादिकर्तृजीव-समवेतानिति साधनेऽपि तद्दोषताद्वस्थ्यम् । अथ आत्मत्वं न सर्वज्ञसर्वकर्तृत्यक्तिसमवेतं जाति-त्वात् गे त्ववरिति तत्समवेतभिन्नत्वं यदि साध्यते — तर्हि प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या भेदरूपसाध्याप्रसि-द्धौ पक्षस्यामसिद्धविभेषणस्यात्त्रयेवाश्रयासिद्धिः । सन्दिग्यसाध्यवसीधर्मी हि पक्षः । तल सन्दहा भावे , सःध्याप्रसिद्धौ साध्यतावच्छद्काप्रसिद्धौ, पक्ष प्रसिद्धौ, पक्षतावच्छेद्काप्रभिद्धौ, सर्वत्रा-श्रयासिद्धिरेव । तत्र प्रथम सिद्धसाधनाद्वादिने ऽर्थोन्तरेण निमृहीतस्वमापे । [ननु मदितर न सर्वज्ञाः न क्षित्यादिकतीरः इत्यत्न तावत् किञ्चिद नामज्ञत्वं किञ्चित्कार्योकर्तृत्वं च साध्यामिति न साध्याप्रसिद्धिः । तावतैव सर्वज्ञ नर्वकर्तृव्यक्त यमावसिद्धिः । एवपन्तिमः नुमाने आप, आत्मत्वं किश्चि द्विषयकज्ञान-किश्चिद्विषयककृतिशून्यत्वव्याष्ट्यं जातित्वादिति निष्कषः । यत जातित्वं गै स्वयस्वादौ तल किञ्चिद्विपयकज्ञानादिशूःयस्वव्याप्यस्वमस्ति ; यत्र गोस्वादि तल तच्छून्यस्वमिति । तथा चात्मरः किञ्चिद्रनामिज्ञ । लवृत्ति सिद्ध्यतीतीश्वरिनेषेधः फ लेत इति चन्न अप्रयाजकत्वात्

१ बहुवचनं तत्तस्यतीतातिरिक्तजीवसंग्रहाभिषायण । आखिकाभिमत्विष्णुशिवादित्यक्तिसृचनाय वा। ईश्वरज्ञानिकीषाद्युपलक्षणाय वा । २ आत्ममाल्लिमिति कै. पा० आत्मत्वमालिभिति अन्यत पा० । आत्मत्वमार्जीमेति पाठे व्याख्याद्वयेऽपि दृष्टः । एवमपि प्रत्येकपक्षीकारवत् समुदाय-पक्षीकारस्यापि द्शीयतव्यत्व न् पक्षचनुष्टयस्य प्रचतुष्टयार्थन्थै चित्याच पाठद्वयसमुचयः कृतः ।

आगमादेः प्रमाणत्वे वाधनादनिषेधनम्। आभासत्वे तु सैव स्यादाश्रयासिद्धिरुद्धता १\*॥५॥

निगद्व्याख्यातमेतत् २॥

[21] चार्वाकस्त्वाह—किं ३योग्यताविशेषा(पणा ?) म्रहेण। यन्नांपळभ्यते, तन्नास्ति। विपरीतमस्ति। न चेश्वरादयस्तथा , तनो न सन्तीत्येतदेव उवायः॥ एवमनुमानादि-विलोप इति चेत्—नेदमानिष्टम्॥ तथा च लोक्वयवहारोच्छेद इति चेन्न—सम्भावनामा-त्रण तित्सद्धेः । संवादेन च प्रामाण्याभिमानात्—इति—अत्रोच्यते—

[22] दष्ट्यदण्ट्योः क सन्देही भावाभावविनिश्चयात् । अदृष्टिवाधिते हेतौ प्रत्यक्षमपि दुर्लभम् ॥ ६॥

तथा चोक्तसर्वानुमानसाधारणीव्याप्यस्वासिद्धिरिह दुरुद्धरा । अन्यथा मदितरे मदज्ञनानभिज्ञाः अहमिव; आस्मस्वं ज्ञानसामान्यतिद्वशेषशून्यस्वव्याप्यं घटस्वादिवदित्याद्यीप साध्येतिति

ननु त्वद्भ्युपगतागमप्रसिद्धं प्रामाणिकर्षेन त्वद्भिमतलोकप्रसिद्धं वश्वरं विशिष्येव पक्षी-कृत्यासार्वज्ञादि साध्यत इति चत् —त्वन्मते ईट्यागमलोक्योः प्रमाणत्वमामासत्वं वा । आद्ये ततः सर्वज्ञत्वादेरापि सिद्ध्या निषधासम्भवः । अन्त्ये, आमासप्रतिपन्नस्याश्रयत्वासम्भवस्योक्तत्वा-द्काश्रयासिद्ध्यौद्धत्यमवार्थम् ।

[21] एवमीश्वरानुपल्ठ्या ईश्वरामावपत्यक्षे, व्यापकानुपल्ठ्यादिना तदमावानुमानं च न सम्भवतीति मीमांसकः प्रत्यवाधि । अत्रेश्वरामावपत्यक्षवादी अनुपल्ठ्यो योग्यतास्व्यविशेषण-मसहमानश्चार्वाको निराक्षियते । स खल्वेवमाह— किमिति योग्यतास्व्यविशेषण आग्रहः ? अनुपल्ठाव्यमात्रेणामावसाक्षात्कारात् । न चेश्वरादय उपलम्यन्ते ; तसान्न सन्तीति अमावस्य केवलानुपलाविश्वगम्यत्वमतमेव ज्यायः । एवं तर्ब्धदृश्वयमानस्थामावादनुमानादिप्रमाणविल्ठाप इति चत् इष्टापत्तिः । तार्हि तत्तरप्रमाणम्लकः सर्वा लोकव्यवहार उन्छियतित चन्न —व्यवहारस्य प्रमिति-मूलकत्वामावात् । सम्भावनयेव व्यवहारसिद्धः । अतिश्चित एवाग्रौ धूमदर्शनेनाम्निसम्भावनया वाचिकः कायिकश्च व्यवहारः । सम्भावनात्मकज्ञाने प्रमात्वाभिमानस्तु प्रत्यक्ष इव सफलप्रवृत्ति-दर्शनस्वपत्रेवादमात्रेण — इति ।

[22] अत्रोच्यते-वस्तुने। दृष्टौ सत्यां भावस्य सत्तायाः निश्चयात् तस्यादृष्टौ चाभावनिश्चयात्

१ अद्भारत उद्भारति वेर.। आश्रयासिद्धचारुद्धत्वं निरुद्धत्विभिति वा। २ वेर. 'निगदः पाठः। स एव व्याक्त्यानमस्थेति ।' ३ योग्यताविशेषणेति युक्तम् । विशेषेति पाठःनुसारेण तु योग्य-ताविशेषः सामान्यतः प्रत्यक्षविषयत्वरूपयोग्यताविरुक्षणः प्रतियोगिग्राहकसामभीवैशिष्ट्यरूपः। अथोग्यानक्कीकारात् योग्यताया एव व्यर्थत्वे किमिति तिद्विशेषे आग्रह इति भावः। सम्भावना हि सन्देह एव । तसाच व्यवहारस्तस्मिन् सित स्यात्। स एव तु कुतः ? दर्शनद्शायां भावनिश्चयात् ; अदर्शनद्शायामभावावधारणात् । तथा च गृहाद्वहिर्ग- (चिर्ग)तद्यावांको वराको न निवर्तेत ; प्रत्युत पुत्रदारधनाद्यभावावधारणात् सोरस्ताडं शोकविकलो १ विक्रांशेत् ॥ स्मरणानुभवान्नैवमिति चेन्न —प्रतियोगिस्मरण एवाभाव- परिच्छेदात् ॥ परावृत्तांऽपि कथं पुनराखादयिष्यति ? सस्वादिति चेत्—अनुपलम्भ-

हब्ख्यहिष्टदेशाव्यातारेक्तदशामावात् कुत्र विषय सन्देहरूपा सम्मावना त्वया वर्णयितुं पार्यते। एवमदर्शनमात्रेणार्थमपरुपतरेत प्रमामूतं प्रत्यक्षमपि न सेत्स्याते ; तद्भतोश्चक्षुरादेरतीन्द्र्यत्वा-ददर्शनतो वाधितत्वात्।

तथा च यत् यदा ने प्रस्थित तत्तदा नास्ताति बुबिधार्यको गृहा त्रिर्मतो गृहा स्वितपुत-दारादि भिरतुपळळ्यत्वादमवन् कथं निवर्तेत । कथि खिद्भवनाप पुलदारगृहा दिकमनुपळममानः नास्तीति निश्चिन्वन् न निवृत्तिप्रयत्ववान् स्थात् । प्रत्युत समयान्तर इव सारस्ताङने को किविह्रला विक्रोशित । ननु साक्षादनुपळम्मेडाप पुलादः स्मरणसत्त्वान्नाभावनिश्चयः । स्मरण एव कि प्रमाणामिति चत् — तदनुभवस्तपं पत्यक्षमेव - इति चन्न - प्रतियोगिस्सरणस्य तदनुक्र्लत्वात् । अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगस्सरणस्य हतुत्वात् । अथ काममिविक्रोशं निवर्वताम् ; अथापि न गृहादि प्राप्त्यति ; सर्वस्थानुपळम्भकाले नष्टत्वात् । अथ तस्य नष्टत्वबुद्धावपि वस्तुतः सत्त्वा-दासादियव्यति । चत् — तद्धनुपळम्भमालेणाभावावधारणं कथमुक्तम् । अथ नष्टा एव ते ; प्रति-निवृत्तेन दर्शनं तु तदात्व एशेत्पन्नानां तज्जातीयानागिति चन्न - उत्पादकाभावादुत्पत्तरसम्भवात् । उत्पादकाभावश्च तेपामनुपळभ्यमानत्वात् । अनुपळम्भेडापं तत्सत्त्वस्वीकारं तु अनुपळिधमाल-मभावसाधकनित्येतदयम्भवस्य उक्त एव देषः।

[ननु पुत्रदारादेखेनानुबळभ्यमानखेऽपि मिथ उपलभ्यमानखास्त्रथं तद्माव इति चेत्-ताई सर्वेरनुपलभ्यमानखेनैवामाभेऽवधारणीयः स्थात् । तथा चेश्वरामावोऽपि दुर्निश्चयः ; यत् भूतयोनि परिपर्यन्ति धीराः । केत साधतेन पर्यन्ति चेत् — रूपमस्तीति कृत इति प्रच्छतो जात्यन्धस्येवात समाधः । अथोपलम्यसामग्रजां सत्यामेकेनाप्यनुपलम्मे ऽमावग्राहक एव । पुता-

१ पा० शोकविकलो वहु विकोशन । प्र. १तनु .... अनुपलियः प्रत्यक्षसहकारिणी । न च गहाद्विहिंगमनेऽधिकरणन सहेन्द्रियसन्तिकर्षे। इस्तीति न पुत्राद्यमाविनश्चयः स्थात् । सन्तिकृष्टे देशे चामाविनश्चयः प्रति । सन्तिकृष्टे देशे चामाविनश्चयः प्रति । स्विकृष्टे देशे चामाविनश्चयः प्रति । स्विकृष्टे देशे न तु तिदिन्द्रियसन्तिकर्षे। । अत एव देवताद्यमावस्तद्धिकरणासन्तिकर्षेऽपि गृह्यत हित चार्वाकसिद्धान्तमाश्चरयोक्तम् । इति ।

कालेऽपि तर्हि सन्तीति न तावन्मालेणाभावावधारणम् ॥ तदैवीत्पन्ना इति चेन्न-अनुपलम्भेन हेत्नां वाधात् । अवाधे वा स एव दोषः ॥

[23] अत एव प्रत्यक्षमपि न स्यात् ; तद्धेत्नां चक्षुसदीनामनुपलम्भवाधितत्वात्। उपलभ्यन्त एव ; गोलकादि २ रूपत्वानेपाविति चेन्न—तदुपलब्धेः पूर्वे तेपामनुपल-स्भात् । न च यौगपद्यनियमः ; कार्यकारणभावादिति ॥

देशिहरनुपलम्भकाल चित्रियसिलिकपीईत्वामावालामावावधारणिमिति चत् ताई योग्यताविशिष्टानुपलिक्यः कारणिमित्यस्मत्पथमागताऽसि । ननु यत्र यत्नीपलम्यते त्व तद्मावे। निश्चीयते , न सर्वत । वाईः स्थितन च तक्षेव पुत्राद्यमाविश्वयः । पुत्रो नास्ताति सामान्यतोऽधिकर-णाग्रहेणामावप्रत्ययश्च न भवति ; अभावस्थानुयोगिसापक्षत्वात् । भवतु वा काममः ; वाईः पुत्राद्यमाविवयकतयोपपत्स्यते । गृहं पुत्रो नास्ताति गृहावच्छिरेनामावप्रत्ययापादनं त्वशक्यम् ; गृहप्रत्यक्षहेतो।रिन्द्रियसिलिकपिस्थामावात् इति अत्रे च्यते चाईःपुत्राभाविनश्चयं सित शोकः कृतो न जायते ? पुत्रव्वसाग्रहणादिति चत् कदा ध्वंसग्रहणम् ? गृहावच्छिरेनैव पुत्राभाविनश्चयं हित चत् ति चेत् कदा ध्वंसग्रहणम् ? गृहावच्छिरेनैव पुत्राभाविनश्चयं हित चत् ति चेत् कति चेत् करा ध्वंसग्रहणम् ? गृहावच्छिरेनैव पुत्राभाविनश्चयं हित चत् कनुपलस्यमानत्वादेशान्तरमेव नास्ति ; कृत्र सम्भावना ? अतो यदा यावदुपलस्यते तदा तावदेव प्रमाणिकामिति पुत्रोदित्व गृहारेरप्यमावनिश्चयात् मरणादिकालकपुत्राद्यभावनिश्चयस्थास्य चाविशेषाद्रानवायः शोकः ॥ पूर्व पश्चाच्चापलस्यमानस्य मध्ये सत्त्वं स्वाक्रियत इति चत् तर्वाचुपलम्भमात्रणामाविनश्चयः श्वाच म स्थत् ।

[23] एवमनुपलम्भवात्रणाभावित्र्थये प्रत्यक्षंमव न जायेत हेत्वभावात् । चक्षुरादोनां तत्कारणानामनुपलम्यमानत्वेनासत्त्वात् । ननु गोलक दानामिन्द्रियश्चानत्वेनामिमतानोमविद्यः त्वाभ्युपगमात् तेषां चापलभ्यमानत्वाल हेत्वभाव इति चल्ल—घटाच्युपलन्धः पूर्व गोलकादीनाम-नुपलम्भात् । कदाचिद्दर्यणादो तदुपलम्भेऽपि नियमन घटाचकैकोपलिन्धपूर्वक्षणे तेषां गोल-कादीनामुपलम्भव्यासम्भवात् । तथा चानुपलम्भःतदभाव सति कथं प्रत्यक्षात्पत्तिः । न चैव-मापि प्रत्यक्षसामान्यनिषवः कथम् , गोलकायुपलम्भे प्रत्यक्षपत्त्वादिति वाच्यम्—गोलकाद्यपलम्भस्थेव सिद्धः । अनुपलम्भक्तालेऽभाववादिना गोलकाद्यपलन्धः पूर्व गोलकादीनामनुपलम्भ-सस्थेव सिद्धः । अनुपलम्भक्तालेऽभाववादिना गोलकाद्यपलन्धः पूर्व गोलकादीनामनुपलम्भ-सस्थेव सिद्धः । अनुपलम्भक्तालेऽभाववादिना गोलकाद्यपलन्धः पूर्व गोलकादीनामनुपलम्भ-सस्थेव सिद्धः । अनुपलम्भक्तालेऽभाववादिना गोलकाद्यपलन्धः पूर्व गोलकादिव्यपलिक्ष्यसम्भवात् । न चोपलन्धिमालकादिव युगपदुत्पत्ति-सस्थात् वद्याच तद्यभवि मति तद्यपलम्भव्यप्यक्षस्य वास्मलाम् इति । तद्यभ्यक्षासम्भवात् । अत्र एव घटादिविषयताकहत्वावीधितत्वादिष प्रत्यक्षस्य नात्मलाम इति । तद्यभ्रक्षासम्भवात् । अत्र एव घटादिविषयताकहत्वावीधितत्वादिष प्रत्यक्षस्य नात्मलाम इति । तद्यभ्रक्षासम्भवात् । अत्र एव घटादिविषयताकहत्वावीधितत्वादिष प्रत्यक्षस्य नात्मलाम इति । तद्यभ्रक्षासम्भवात् । अत्र एव घटादिविषयताकहत्वावीधितत्वादिष प्रत्यक्षस्य नात्मलाम इति । तद्यभ्रक्षासम्भवात् । अत्र एव घटादिविषयताकहत्वावीधितत्वादिष्य प्रत्यक्षस्य नात्मलाम इति । तद्यभ्रक्षासम्भवात् ।

२ अयं क. २ पाठः । पा० उपलभ्यन्त एव गोलकाद्य इति चेन्न ।

[24] एतेन—न परमाणवः सन्ति ; अनुपलब्धः । न ते नित्या निरवयवा वा , पार्थिवत्वात् घटादिवत् । न पाथसीयपरमाणुरूपादयो नित्याः रूपादित्वात् हश्यमानरूपादिवत् । न रूपत्वपार्थिवत्वादि नित्याकार्यातीन्द्रियसमवायि जाति-त्वात् श्रङ्गत्ववत् । नेन्द्रियाणि सन्ति, योग्यानुपलब्धेः । अयोग्यानि च शशश्ङ्ग-प्रतिवन्दिनिरसनीयानीति १ एवं स्वर्गापूर्वदेवतानिराकरणं नास्तिकानां निरसनीयम्। मीमांसकश्च तोषयितव्यो भीषयितव्यश्चेति ॥

प्राक्क्षणे तस्बीकारऽनुपलम्भेऽपि वस्तुसत्त्वादनुपलम्भमात्रस्थाभावसाधकत्वासिद्धरिति ॥ वस्तुतौ गोलकादेरम्धादावप्यक्षतत्वान्नेन्द्रियत्वमित्यन्यदेवत् ॥

[24] एनेनोक्तेन प्रकोरण परमाण्यिन्द्रियादिनिरसनं, खर्गापूर्वदेवतानिराकरणं च नास्तिकानां ानिरसनीयम् । ते खल्वेवमाहः — न वयं पूर्वं पश्चाचीपलभ्यमानस्य मध्ये सत्त्वं, अनुमानादि-चापलपामः । प्रत्यक्षयोग्याः पदार्था अनुपलम्भकालेऽनुमानादिना कामं सिद्धयन्तु ; तत्र हेत्-साध्यसम्बन्धस्य व्यातिरूपस्य प्रत्यक्षते। ग्रहणसम्भवात् । अन्यःतु परमाणुतद्गतरूपादिकमनुमानतः प्रतिषेधनीयम् । एवं गोलकाद्यतिरिक्तेन्द्रयाण्यापि किं प्रत्यक्षयोग्यानि स्वीकियन्ते, उतायोग्यानि । न तावत्तानि योग्यानि सन्ति ; अनु । स्टब्ये । नाष्ययोग्यानि ; अयोग्यानामनुपरुव्धिमात्रेण शश्युङ्गवन्निरासात् । अन्यथा शश्युङ्गमापे स्थादिति प्रतिवन्दिः । तथा च सामान्यते। ऽभाव-प्रत्यक्षं प्रत्यनुपल्कियरेव कारणम् । योग्यप्रतियोगिकाभावप्रत्यक्षरूपविशेषे तु योग्यतारूपा प्रतियोगिप्राहकशामप्रचापे सहकारिकारणम् । एवमनुपलब्ध्या परमाण्यादिनिषेधवत् नास्तिक-कृतं खर्गार्यू वेदेवतानिराकरणं प्रत्येतव्यम् - इति । एषां निरसनमप्युक्तप्रकारेणेव विदितव्यम् । सर्वे हीरं पूर्वेकिश्वर-तद्ज्ञान-आत्मत्वादिपक्षकानुनानतुल्यम् । अतश्च परमाण्वादिपक्षकानुमान-प्वाश्रयासिद्धिः स्पष्टा । रूपत्वपृथिवीत्वादिकं, अधिनाशि अनुत्वन्नं अतीन्द्रिय च यत् तदसम-वतम्, जातित्वादित्यन्गाने च साध्यतावच्छदकाप्रासिद्धचाऽप्रसिद्धविशेषणः पक्षः । एवमनुपल-म्भमात्रसाभावशाहकत्व, , 'अद्दृष्टिपातिते हेतौ प्रत्यक्षमिप दुर्छभ' मित्युक्त एव दोषः । अयोग्यवस्तुन एवाप्रसिद्धौ तद्भावग्रहं प्रति केवलानुपलिवहत्तुरिति कल्पना चानुपपन्ना ; वस्तु-भिद्धचिमिद्धिभ्यां व्यावातात् । शश्रृङ्गितिषेधासम्भवादिकं च प्रागेबोक्तम् । अतः प्रत्यक्ष-सामान्ये ये। ग्यतायाः सहकारित्वं निरावायम् । एवं खगोपूर्वदेवतानिराकरणमप्याश्रयासिद्धचा-दिना गाव्यम् । एउं मीमांसकां अपि यथा तल खर्गापूर्वसमर्थक त्वाचीषयितव्यः । तथा ईश्वरेण

१ इतीति । इनीरामित्यर्थः । एवमिति चार्थे ; निराकरणं चेत्यन्वयः । उभयमपि निरसनी-यमिति ॥

[25] यद्येवमनुष्रुम्भेनादृश्यप्रतिषेधाः नेष्यते, अनुष्रुभ्यापाधिप्रतिषेधांऽपि नैष्ट्यः। तथा च कथं तथाभूतार्थसिद्धिरपि ; अनुमानबीजप्रतियन्धासिद्धेः । तद्भावं शब्दादे-रण्यभावः ; प्रामाण्यासिद्धेः । सेयमुभयतः पाशा रज्जुः १॥

[26] अत्र कश्चिदाह—माभूदुपाधिविधूननम् , चतुःपञ्चरूपसम्पत्तिमात्रेणैय प्रति-वन्धानिर्वाहात् । तस्याश्च सपक्षासपक्षदर्शनादर्शनमात्रप्रमाणकत्वात् । यत्न तु तद्धक्षः, नत्र प्रमाणभङ्गोऽप्यावद्यकः । न ह्यस्ति सम्भवो दर्शनादर्शनयोर्गवेष्ठये २ हेतुरूपविष्ठव इति ॥

सह यथात्रस्थितदेवताित्रहादिनिरःकर्तृत्वःद्वीपयित्वयश्च । न चेश्वरादेवीधकानुमानवत् साधका-नुमानमपि न सम्मवति ; पञ्चतः ध्यहेतुषु तस्प्रवेशे पञ्चमाध्यमाधनाप्रसिद्धीनःमनिवार्यत्वादिति मन्तव्यम् – साध्यकाटावेव तस्प्रवेशात् । तत्रपि सामान्यते। दृष्टानुमानस्वीकारात्राप्रसिद्धिरित्यलम् ।

[25]अध—अनुवलम्मेनादृश्यवदार्धप्रतिषेध इप्यते न वा । आधे ईश्वराद्य सिद्धिः । अत्ये-ऽपीश्वरादिसाधकत्वनीपन्यस्तेष्वनुमानेषु अदृश्योपाधिमादाय सोपाधिकत्वकल्पनात्तदसिद्धिरेव । न हि तादृश उपाधिरनुगल्ज्धत्वात्प्रीतिषद्ध्यन इति सुवचम् ; अनुपलम्मस्यादृश्यप्रतिषेधकताया-स्त्वयाऽनङ्गोकारात् । तथा च कथं सोपाधिकरनुमानरतीन्द्रियार्थानां सिद्धिः ; अनुमित्युपजी-व्यस्य व्याप्त्यपरपर्यायस्य प्रतिवन्धस्योपाधिवशादश्रहणत् । एवरित्या सर्वानुमानेष्वर्वश्रदृश्यो-पाधिसम्मावनयाऽनुमानसामान्यामावे सित आवापाद्वापमुलकानुमानद्वारक-व्यवहाराधीनशक्तिश्रदृ विरहात् , आतोक्तत्वादिना प्रामाण्यानुमा शासम्भवाच प्रमाणत्वनाभिमतस्य शब्दादेरप्यभाव इति स्थितं चार्वाकपम्मतं प्रत्यक्षमालपामाण्यम् । तथा चानुपलम्मस्यादृश्यपित्रेषेशकत्वे प्रामयथापीश्वराद्यसिद्धिरिते द्वेषा विकल्प्य विदितेयं दूषणरज्जुः शिरोद्वयेऽपि प्रन्थिमती अशि-थिला परवन्धनक्षमा अस्मदभीष्टपापिकेति—वलीयानाक्षपः ।

[26] अस्मिन्नाक्षेप सिद्धान्त्यकदंशी कश्चिदेवं समाधिमाह\_अनुपलन्ममान्नेणादृश्यप्रतिषेषी न सवस्यव । अती नादृश्योपाधिवधूननेऽस्माभिर्यतनीयम् । अकृतेऽपि तन्त्रिषेधे खकारणवशादेव व्याप्ति-

२ अयं क २ पाठः। वा. 'हेतोः पश्चानां ह्याणां विष्ठव' इति। पा० हेतुरुपष्ठवत इति। 43

१ यथा रज्जुरका लम्बमाना एकत इवान्यतोऽप्याकृष्यमाणा स्वाम्रद्वयेनापि बद्धं पातादि लम्भयति तथिति । यथा वा रज्जुकारेण रज्जुररोधिल्यदुर्वेष्टनपरिहाराय तत तत शाखायां बद्ध-स्वामद्वया न शिथिल्यं प्राप्तोति तथिति । यथा वाऽऽदावन्ते च कृतमन्थिः रज्जुराशिथिलेति । किचिद्गमयतःस्पाशिति पदमादियन्ते । स्पश वन्धन इति घातुनिष्पत्तः स्पाशो वन्ध इति । वो. । भियं शिरोद्वयं पाशवती रज्जु'रिति ।

[27] अप्रयोजकोऽपि तर्हि हेतुः स्यादिति चेत्—भूयोदर्शनाविष्ठवे कोऽयमप्रयोजको नाम ? न तावत् साध्यं प्रत्यकार्यमकारणं वा; सामान्यतो दृष्टानुमानस्वीकारात्। नापि सामग्रयां कारणेकदेशः; पूर्ववदभ्युपगमात्। नापि व्यभिचारो; तद्नुपलन्मात्। व्यभिचारोपलम्भे वा स एव दोषः। न च शङ्कितव्यभिचारः; निर्वाजशास्मात्। व्यभिचारोपलम्भे वा स एव दोषः। न च शङ्कितव्यभिचारः; निर्वाजशास्मात्। सर्वत्र सुलभत्वात्। नापि व्याप्यान्तरसहवृत्तिः; एकत्वापि साध्येऽनेकसाध्योपगमात्। नाप्यव्यविषयः; धूमादेस्तथाभावेऽपि (धाभूतस्यापि) हेतुत्वात्। ननु धूमो (मोऽपि) विह्नमात्नेऽप्रयोजक एव, तिन्नवृत्ताविष तदिनवृत्तेः। आर्द्रेन्धनवन्तं

निर्वाहात्। पक्षसत्त्वसपक्षसत्त्वविषक्षासत्त्वावाधितः वासः प्रतिपक्षितः वाख्येषु रूपेषु चतुणी पञ्चानामाप वा सम्पत्तिप्रहादेव व्याप्तिसिद्धिमेवति । तथा हि केवलान्वियाने विषक्षाप्रसिद्ध्या विषक्षासत्त्वादन्येषां, केवलव्यतिरिक्षिणि सपक्षसत्त्वासं म्भवादन्येषां च चतुणी, अन्वयव्यतिरिक्षिणि च
पञ्चानां सम्पत्तिः । एतः सम्पत्तिग्रहश्च हेतोः सपक्षे दर्शनाद्धिपक्षेऽदर्शनाच प्रमाणाद्भवति ।
सपक्षे यथायोगं हेतुदर्शनस्य विषक्षे हेत्वदर्शनस्य चाविष्ठने उक्तानां हेतु रूपाणां विष्ठवस्यासम्भावनीयत्वात् हेतु रूपमङ्गे उक्तदर्शनादर्शन रूपपमाणभङ्गाऽप्यावस्यक इति सिद्धं तन्मालप्रमाणकः वम् ।

[27] नार्विरमयुक्तन् । स्वपसम्पात्तिमात्तेण सद्धेतुस्वे अप्रयोजकस्वेन कथ्यमानोऽपि सद्धेतुः स्यादिति चत् —श्रुयताम् । पश्चधा तावद्धस्वामासा महर्षिणा विभक्ताः सन्ति । तद्धिनाश्च सद्धेतव इत्यनुक्तिसिद्धम् । तेषु च पश्चस्वामासेषु नापिक्षतस्व्यम्पतिः । तथा चापयोजक इति यदि तत्रैकतमं प्रवीषि, तस्य न हेतुस्वपसिकः । अथानामासमेव कश्चित्; तन्न युक्तम् — भ्योदर्शनाविष्ठे सर्वस्वपम्पत्तौ सस्यां कोऽयमप्रयोजको नाम ? निरुच्यतां ताविदिदमप्रयोजकत्वम् ; सर्वथा निरसनीयमेव छक्ष्यते । तथा हि न तावत् कार्यस्वकारणस्वान्यतरस्त्यस्वम्पयोजकत्वम् ; 'पूर्ववच्छेत्रवत् सामान्यतेष्टश्चभिति सृत्रे करणं कार्यं च हेतुं निर्दिश्य तदन्यस्य सामान्यतेष्टश्चरस्य सद्धेतोः स्वीकृतस्वात् तस्याप्रयोजकत्वपातेन विरोधात् ॥ नापि प्रयोजकत्वस्य सामग्रवां प्रयोगदर्शनम्त् सामग्रीमिन्नस्वं तस्यविष्टिकिश्चित्कारणात्मस्वमप्रयोजकत्वम् । एकस्मादिपि कारणात्कार्यीनुमानस्य पूर्ववादिते स्वेतऽभ्युपगमात् पूर्वं करणं हेतुतयाऽस्यास्तिति हि परामश्ची वाऽनुमितिर्वो पूर्ववदित्युच्यते । दण्डचकादेरेकसमाद्धरस्वनकार्यानुमानासम्मवेऽपि, अयं घटवान् कपाळद्वयसयोगादित्यनुमितिर्भवत्येव । अय्येषां तु कारणानां व्यभिचरितत्वादहेतुत्वम् । नापि व्यभिचरितत्वादहेतुत्वम् । नापि व्यभिचरित्वाद्वादहेतुत्वम् । नापि व्यभिचरितत्वादहेतुत्वम् । वापि व्यभिचरित्वाद्वादहेतुत्वम् । वापि व्यभिचरित्वादहेतुत्वम् । वापि वस्तुते। व्यभिचरितत्वादहेतुत्वम् । नापि वस्तुते। व्यभिचरितानुमानव्यमिन्वयमिन्वरक्षेत्वनःनुमिन्वयमिन्वरमिन्वरक्षेत्वनःनुमिन्वरक्षेत्वनःनिकरित्वत्वनिकरित्वते। विर्वतिनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकरित्वनिकर

वाह्विविशेषं प्रति तु प्रयोजकः ; तिम्नमृत्तौ तस्यैव निमृत्तेरिति—एतदृष्ययुक्तम्— सामान्यप्रयोजकतायां विशेषसाधकत्वायोगात् ; तद्दिस्त्वौ तस्यासिद्धिनियमात् ; सिद्धौ वा सामान्यविशेषभावानुषपत्तेः । नापि क्लमसामध्येऽन्यस्मिन् कल्पनीयसा-मध्योप्रयोजकः : नाशे कार्यत्वसावयवत्वयोरिपि हेतुभावादिति ॥

[28] तदेतद्पेशलम्-कथं हि विशेषाभावात् काश्चिद्यभिचरति कश्चित्र नेति शक्य-मवगन्तुम् । ततो निर्णायकाभावे सति माहित्यदर्शनमेव शङ्कावीजमिति कासौ निर्वीजा ।

नसैव विलयप्रसङ्गात् । नापि प्रकृतसाध्यं प्रति व्याप्यभूतवस्त्वन्तरसामानाधिकरण्यमप्रयोजकत्वम् ;
व्याप्यान्तरसद्भावेऽप्यस्यापि व्याप्यत्वसम्भवात् । एकसिल्नवामौ धृममस्मादिवहुदेतुदर्शनात् ।
अन्यथा विनिगमकाभावात्कस्यापि व्याप्यत्वं न स्यादिति । नापि साध्यन्यन्तदेशकत्वं तत् ;
धूमादेरम्रचादिन्यूनदेशवृत्तित्वेऽपि हेतुत्वात् । नन्वप्रिसामान्यं प्रति धूमोऽप्रयोजक एव , धूमनिवृत्तावप्ययः पिण्डेऽमचनुवृत्तेः । अता धूमेनाऽद्रेन्धनाविशिष्टाप्रमेते साध्यः ; धूमिनवृत्ते ताहशविशिष्टामिनिवृत्तेः । अत उक्ताल्यविषयकत्वमेव तदिति चेत् पतद्प्ययुक्तम् ।विशेषं प्रति व्याप्ये
सामान्यं प्रति व्याप्यत्वस्य केमुतिकनयसिद्धत्वात् । सामान्यं प्रति प्रयोजकत्वासिद्धियेत्र, तल
विशेषं प्रत्यपि प्रयोजकत्वासिद्धिनियतत्वात् । एकाप्रयोजकत्वाप्ययम्प्रयोजकत्वासिद्धियेत्र, तल
विशेषं प्रत्यपि प्रयोजकत्वासिद्धिनियतत्वात् । एकाप्रयोजकत्वाप्ययम्प्रयोजकत्वासिद्धिते, तल
विशेषं प्रत्यपि प्रयोजकत्वासिद्धिनियतत्वात् । एकाप्रयोजकत्वाप्ययम्प्रयोजकत्वासिद्धियेत्र, तल
विशेषं प्रत्यपि प्रयोजकत्वासिद्धिनियतत्वात् । एकाप्रयोजकत्वाप्ययम्पर्यकत्वसिद्धौ तु तयोरिकान्ययोः सामान्यविशेषरूपत्वमेवानुगपन्नम् ॥ नाप्यकासिन् साध्यसाधकत्वस्यावश्यकत्वसिद्धः ।
इत्यस्य हेतो।निर्दुष्टस्यापि साध्यसाधनसामप्रदर्यकत्वते।
सावयवत्वेनापि नाशित्वानुमानस्य सम्मतस्य भङ्गापत्तेः । तस्माद्रूपसम्पत्तिस्यल्डऽप्रयोजकत्वेनाहेतुत्वस्यास्तन्ति दुर्वचत्वात्त्रोगाधिविधूननस्यानावश्यकत्वाददृश्योपाधिसम्भावनायामापि नेधराधनुमानभङ्ग इति निरस्तो नास्तिकपक्ष इति ।

[28] तदेतदप्रयोजकस्यापि सद्धेतुत्ववचनमकदेशिक्वतमहृयम् – उक्तं शङ्कितव्यमिचारत्वमेवाप्रयोजकःविभिति सुत्रचत्वात् । न चास्यादशङ्कायाः निष्कारणत्वम् ; कारणसङ्कावात् । कथं
ह्यसिति विशेषेऽवगन्तुं शक्यते – अयं हेतुव्यमिचरितः, अयं तु न तथिति । अतो व्यमिचरितत्वाव्यमिचरितत्वान्यतरिन्णायकस्य विशेषस्यादशेने साते, हेती साध्यसाहचयदर्शनं, उर्ध्वत्वदर्शनसिव स्थाणुत्वतद्मावसंशयं, व्यमिचरितत्वाव्यमिचरितत्वसंशयं साधारणधर्मवत्ताज्ञानविधया जनमिव स्थाणुत्वतद्मावसंशयं, व्यमिचरितत्वाव्यमिचरितत्वतंशयं साधारणधर्मवत्ताज्ञानविधया जनयाति ; साध्यसाहचर्यस्य व्यभिचरितहेतावव्यमिचरितहेती च दर्शनेन साधारणधर्मस्वपत्वात् ।
एवं च सर्वत्र सद्धेती साध्यसाहचर्यस्वपत्वात् स्वार्णधर्मग्रहणाद्यामिचार शङ्का भवन्ती, तथा व्यभिएवं च सर्वत्र सद्धेती साध्यसाहचर्यस्वपत्वाव्यक्तिस्वराद्यामिचरितहेती चार्वाकोका सर्वत्र भवन्ती चार्वाकमोदाचारिणस्सोपाधिकःवनियमात्सोपाधिकःवशङ्कापसक्तिरापि चार्वाकोका सर्वत्र भवन्ती चार्वाकमोदा-

एवं सति अतिप्रसक्तिरपि चार्वाकनन्दिनी १ नोपालम्भाय॥

[29] स्वभावादेव काईचत् किञ्चिद्यभिचरति, किश्चिच नेति स्वभाव एव विशेष इति चेत्—केन चिक्केन पुनरसौ निर्णेष इति निपुणेन भावनीयम् ; भूयोद्शेनस्य शतशः प्रवृत्तस्यापि भक्कदर्शनात् ॥ यत्न भक्को न दृश्यते २ तत् तथेति चेत्-आपाततो न दृश्यते इति सर्वत्न कालक्रमणापि न द्रक्ष्यत इति को नियन्तेति ॥

[30] तसादुपाधितद्विरहावेव व्यभिचाराव्याभचारिनवन्धनम् । तदवधारणं चा-शक्यभिति । नतु यः सर्वैः प्रमाणैः सर्वदाऽस्मदादिभिर्यद्वत्तया नोपळभ्यते , नासौ तद्वान् ; यथा वकः श्यामिकया । नोपळभ्यते च वह्नौ धूम उपाधिमत्तया-इति शक्यमिति

बहापि नानुमानोच्छोदितयाऽसादुपालम्माय ; न हि तत्त्वपरिश्लिकस्समुचितमःक्षेपमस्त्राकृत्या-पालव्धुमहिति ; न चापालम्मिमया ऋजुवृद्धिविमशको युक्तियुक्तं हठेन प्रतिषेद्धमहिति । अत्रशङ्का-यास्मिवल भवन्या अपि सहेतुकत्वाचिलवर्तको विशेष एवान्विपणीयः ॥

[29] अथ तर्हि स्वमाव एवं निर्णायकोऽस्तु । अयं हेतुस्त्वमावत एवं व्यभिचराते; अन्यश्च स्वमावत एवं न व्यभिचरतीति चेत् — कुत्र व्यभिचरितस्वनिर्णायकस्त्वमावः, कुत्र चान्य हाते स्वमाव एवासौ केन गमकेन गम्यत हाते भावनीयम् । अतस्वमावमात्रेण न समाधानम् ॥ तर्हि भूयोदर्शनं निर्णायकमास्त्वाति चेत्न — यत्र पार्थिन्दं तत्र लोहलेख्यत्व-मिति मार्चिकदारवादौ भूयोदर्शनस्य शतशः प्रवृत्तस्यापि वज्रमणौ भङ्गदर्शनात्; पार्थिवस्यव तस्य लोहलेख्यस्य गत्रशः प्रवृत्तस्य शतशः प्रवृत्तस्य स्वत्यभावात् ॥ तर्हि यत्र भङ्गादर्शनं तद्यभिचारितःमिति चेत् — विशेषविवेचनामावा-।दिदानीमदर्शनेऽपि देशान्तरे वा कःलान्तरे वाऽपि भङ्गो न द्रक्ष्यत इत्यस्य व्यवस्थापकः कः ॥

[30] अती मङ्गानुपलम्मस्य दुविचतया भ्योदर्शनं न गमकामिति निर्णायकविशेषापेक्षायां, उपाधिसत्त्रे व्यामचरितत्वं तदभावेऽव्यामचरितत्वामित्येव वक्तव्यम् । उपाध्यमावावधारणं चाशक्य-म्-व्यमिचारशङ्कत्यामुपाधिशङ्कायाः सहज्ञत्वात् अनुपलभ्योपाधिप्रतिषेधः कथमित्याक्षिप्तत्वाच ॥

१ वो. 'सर्वत्रापि सा स्यादित्येकदेशिना चार्वकं प्रत्यापादिताऽतिप्रमक्तिः।' प्र. 'अवस्यं शक्क्या मान्यम् नियामकमपश्यतामिति चार्वाकोक्तांतप्रमक्तिने पालम्भायः ; शक्काशिजस्य सह-चारदर्शनस्य सत्त्वादित्यर्थः। ' चार्वाकनि निर्नो चार्वकपुलिका। चार्वाकानन्दकरीति तु युक्ती-ऽथैः। चार्वकनिन्दन्यपीत्यन्तयः। अतिप्रमक्तिरं कदेशिना सिद्धान्तिनं प्रत्यापादिता या सैव। अधिप्रमक्तिरं वन्त्यापादिता या सैव। अधिप्रमक्तिरं वन्त्यापे नोपालमाये स्थेवार्थः। चार्वकनिन्दनीत्यनेन 'कथं नु चार्वकिनन्दकरी चार्वकं प्रत्यापाद्यते' इति पारिहसनम्।

२ तत्र तथा क.ख. पाठः । वें।. 'तत् अट्टमङ्गं तथा अव्यभिचारस्वभावम् ।'

चेन्न-अस्याप्यनुमानतया तदपेक्षायामनवस्थानात् । १ सर्वाष्टप्रेट्च सन्देहात्; स्वादप्रे-व्याभिचारतः : सर्वदेखसिद्धेः॥

[31] तादात्म्यतद्रपत्तिभ्यां नियम इत्यन्ये । तत्र तादात्म्यं विपक्षे बाधकात भवति । तदुत्पत्तिश्च पौर्वापर्येण प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्याम् । २ न ह्यतं सति शङ्कापिशाची अव-

नम्बनुमाननीपाधिविरहः साध्यते-धूमी बद्धिविषये उपाधिराहितः केनापि प्रमाणेन केनापि पुरुषण तद्रत्यापळभ्यमानत्वाभावात् यदेवं, तदेवं यथा वक्रत्यथा इयामस्वयवत्तयाऽनुपळभ्यमानः इयाम-रूपरहित इति चन्न-अस्याप्यनुमानतया व्यभिचारशङ्कायामुप ध्यभावापेक्षायामनुमानान्तरप्रयोगः, पुनन्तलापि तथत्यनवस्थाप्रभङ्गात् । उपाधिमत्तया सर्वपुरुष दश्यमानत्वस्य सन्दिग्वतया हतोः सन्दिग्वासिद्धत्वाच ॥ स्वमालाद्दश्यमानत्वं हतुरिति चेन्न-तम्य वस्तुवत्त्वऽति कारणान्तरवशात् सम्भवन व्यभिचारितत्वात् । ननु सर्वेतराति वा स्वमालेणिति वा न ।वेवक्षितम् ; सर्वदाऽदृद्य-मानत्वमेव हतुरिति चन्न - सर्वदेत्यस्यासिद्धेः ; काळान्तरे हर्पत्वस्यापि सम्भवात् । अत उपाचि -विरहावधारणमश्ययम् ॥

[31] ननु तर्हि, 'कार्यकारणभावाद्वा स्वमावाद्वा नियामकात् । आविनाभावनियमा ऽदर्श-नान्न न दर्शना'दिति विपक्षेऽदर्शनात् सपक्षे दर्शनाचायिनाभावसिद्धि निषिद्ध्य तादास्याद्वा तदु-त्पत्तेर्वा तात्सिद्धिं व्यवते। वौद्धस्य पक्षमवलम्बय शङ्कापारिहारोऽस्तु । तयोर्मध्ये तादास्म्यसिद्धिश्च प्रथमस्तवकोक्तरीत्या शिंशपायाः वृक्षसामग्रीकार्यस्वरूपाद्विपक्षे वाधकाद्भवति । तदुत्पतिसिद्धिश्च पूर्वं बह्विपत्यक्षे अपरं धूमः प्रत्यक्ष्यते ; पूर्वं बह्विनीपलभ्यते यत्न, तत्न धूमोऽपि नीपलभ्यत इत्यवं प्रत्यक्षानुपलम्माभ्यां मवति । एवं प्रत्यक्षानुपलम्माभ्यां कार्यकारणमावग्रहणवर्णने सति, 'विहिरिति किम् १ पिशाची धूमस्य कारणं स्थात् ; तथा च विहिन्यभिचारी धूमः स्यादि'ति शङ्क'-पिशाच्याः नावकाशः । यत्र पिशाचादौ कारणत्वमाशङ्कचमानं ' तत्नापि तस्य प्रत्यक्षानुपळ-

१ इदं वाक्यमित्थमेवात्र आत्मतत्त्वविवेके च लक्ष्यते । आनुपूर्वी कारिकाबलक्ष्यते । कुत्रत्ये-ति मृग्यम् । तथा सति, 'सर्वाहष्टेश्च सन्देह'त् स्वाहष्टेर्व्यभिचारतः । सर्वदा' इत्युक्तरीत्याडस्य हेतुत्वासिद्धिति पङ्क्त्यर्थः ॥

२ प्र. 'प्रत्यक्षानुपलम्म वन्वयव्यतिरेका विति । वे. 'प्रयक्षानुगलम्भपञ्चकन तदुलिन-निश्चय इति बौद्धाः । तल पौर्वापर्येण बह्विधूमयाहपलम्भौ प्रत्यक्षद्वयम् । बह्वचनुपलम्भे धूमा-नुपलम्भः , अन्यस्तित् पूर्वभविनोपलञ्चेऽपि धूपानुगलम्भ इत्यनुपलम्भत्रयमिति प्रत्यक्षानुपल-म्भपञ्चकम् ॥ अन्येषां तु वहेर्धूनस्य पौर्वापर्यस्य च त्नीणि प्रत्यक्षाणि ; वहेर्धूमस्य च द्वावनुप-लम्भी' इति ।

काशमासादयति ; आशङ्कथमानकारणभावस्थापि पिशाचादेरेतल्लक्षणाविरोधेनैव तस्व-निर्वाहादिति—१ नैवमपि ; उभयगामिनोऽव्यभिचारनिवन्धनस्यैकस्याविवेचनात् ; प्रत्येकं चाव्यापकत्वात् । कुतश्च कार्यात्मानौ कारणमात्मानं च न व्यभिचारत इति ॥ [32] अलोव्यते—शङ्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम् । व्याघातावधिराशङ्का तर्कः शङ्कावधिर्मतः ॥ ७ ॥

म्मस्त्रप्रमाणाविरोधनैव निर्वाद्यात् कचित् धूमस्येल च बह्यमावे बह्निर्धायत्वमङ्गापतेः।
तथा च बौद्धमतावलम्बनेनानुमानिर्वाह इति चत् — इदमापि न युक्तम् ; तादारम्यानुमानतदुत्यत्यनुमानोभयानुगतस्याव्यभिचारिनिर्णायकस्थकस्य बौद्धरपार्रश्रीलनात् । न चोभयोरप्युभयस्थलानुगतत्वं सुनचम् — एकैकस्मिन्नुभयोरव्यापनात् । न चैकैकत्वैकैकमिति युक्तम् - तथा सत्येकैकस्याप्युभयगामित्वाभावादव्यभिचारप्रयोजकत्वायोगत् । एवं तादारम्यतदुत्पिचिव्यतिरिक्तानुमानानामापि सुचियव्यमाणत्या सर्वातमा द्वयस्याव्यापकत्वाच । न केवलमेतावत् ; धूमा बह्वचव्यभिचारी बाह्वकार्यत्वात् , शिश्चपा बृक्षाव्यभिचारिता बृक्षनादारम्यादित्यनुमानयारित पुनव्यभिचारशङ्कायां तैः समाधिन विवाचितः । अनः कार्य कुने। न कारणव्यभिचारि ; तदारमापि कुतस्तदारमाव्यभिचारीति । अतो व्यभिचारशङ्कापारिहारस्य दुष्करत्या नास्तिकचार्वाकाक्षपो निष्यकम्पं स्थित इति चेत् —

[33] अलोच्यते-व्यभिचारशङ्का सहेतुकीते शङ्कां स्थापयता किं सर्वल व्यभिचारशङ्कत्यनुमानमालांच्छेद इति स्थाप्यते, किं वाडनुमानं स्वीकृत्य व्यभिचारशङ्कापरिह रमकारोऽज्ञानाजिन् ज्ञास्यते । आध्रमशक्यम् व्यभिचारशङ्का हि संप्रति विषक्षसत्त्वादर्शनादेव भवति । अन्यथा हेतीविषक्षे दर्शने व्यभिचारनिश्चय एव स्थात् । न शङ्का । तथा च काळान्तरदेशान्तरस्त्रपाधिकरणानुमानं विना तल व्यभिचरे दिति शङ्काडयोगादनुमानं किद्धम् ॥ एवं व्यभिचाराव्यभिचारस्य किचित् सिद्धस्य ॥ एवं व्यभिचाराव्यभिचारस्य किचित् सिद्धस्य ॥ एवं व्यभिचाराव्यभिचारस्य किचित् सिद्धस्य ॥ एवं व्यभिचारिक्य कदानिद्यनुमानं न निवेध्यम् । एवं शङ्कावादिना, अयं हत्रसाधकः शङ्कितव्यभिचारत्वादित्यनुमाने नाहेतुत्वस्य स्थाप्यतयाऽप्यनुमानसिद्धिः ॥ एवमहद्योपधिशङ्काऽपि हद्योपधिदुर्वचत्विद्यय-म्लकाहद्यत्वानुमानदेवेति, तथा अयं हेतु सम्भावितव्यभिचारः सम्भावितापाधिकत्वादित्यनुमानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वान्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावत्वान्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वान्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वान्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वानावित्यत्वाना

१. न एवमप्युभयगामिन-इति वाक्यच्छिदः पुस्तकषु । वे. 'नानेनापि प्रकारेणाभावनिश्चय इत्यःह नैवमिति । कुत इत्यत आह उभयति । 'प्र. 'दृषयति नैवमपीति ।'

[33] कालान्तरे कदाचिद्याभिचरिष्यतीति कालं भाविनमाकलस्य राङ्कवेत । तदा-कलनं च नानुमानमवधीर्य कस्यचित् । मूहूर्तयामाहीरात्रपक्षमासर्त्वयनसंवरसरादया हि भाविनो भवन्मुहूर्ताद्यनुमेया एव , अनवगतेषु स्मरणस्याप्यनादाङ्कतीयत्वात् । अना-कलने वा कमाश्रित्य व्यभिचारः राङ्कवेत (रशङ्केति) । तथा च सुतरामनुमानस्वीकारः । एवं च देशान्तरेऽपि वक्तव्यम् ॥

मानसिषक्षत्वाच तदिनिष्ध्यम् ॥ एवमुपाधिशङ्कयानुमानप्रतिषेधस्यापि अयमिनिश्चित्वयाप्तिकः सम्माविते।पाधिकःवादित्यनुमानस्वतया तलाप्युपाधिशङ्कायां तस्यानुमानस्य निरस्तत्वेऽसादुक्तपाक्तनानुमानमनाकुछितीमिति ॥ तात्मिद्धं शङ्का चदनुमाऽस्त्येवेति ॥ अथ यदि शङ्का नास्ति — तिहिं शङ्कामावः सुतरामनुमानसाधकः ॥ अम्तु तर्धनुमानं प्रमाणम् । शङ्कानिष्ठतिः कृत इति जिज्ञास्यत इति चत् — अनुकूछतकः शङ्काया अवधिनिवर्तकः । एवं तकः शङ्काविकः ; तक्किस्य शङ्का पूर्वाविधः । शङ्कायां सत्यां तकः प्रवर्तते ; न चेन्नेति ॥ उत्तरोत्तरत्वे व्यमिचार-शङ्का च व्याधातदर्शनाविधिका । स्वकृताशङ्कायाः स्वकीयिक्तयया भवते। व्याधातस्य प्रहणमेव तद्वसानभूमिरिति । एवमयं तर्क इत्थभृतस्तं व्युत्पादयतः सृक्षकृतो मत इति ॥

[33] ततुपपाद्यने-उपाधिमस्त्रेन व्यमिचरितस्त्रेन वा इदानीमनुपळळ्यस्वादनुराधिकमव्यभिचारि चेरयुक्ती या आश्रद्धा क्रियते , 'पश्चास्कदाचिन्नथोपळभ्यते' ति—सा काळान्तरस्य प्रथमतः 
प्रमाणनामहणे न भवति । अनुमानावधीरणे च न कश्चिरकेनचित् प्रमाणन काळान्तरमाकळायतुमळम् । वर्तमानो मुह्तीदिद्धपः काळो मुह्तीदिकाळान्तरोत्तरकः काळस्वादतीतकःळविद्याद्यनुमानं हि तत्र प्रमाणम् । न चानुमावकप्रमाणामावेडपि स्मरणद्धपं काळान्तरज्ञानं 
भवितुमईतीति शक्क्यम्—अननुमृतस्य स्मरणायोगात् । [न च काळस्त्रेन रूपेण सामान्यळक्षणाप्रत्यासस्त्रा काळान्तरमाधकप्रमाणामावे च तदसिद्धो एवंवर्णनासम्भवात् । न हि शृक्षस्त्रेन
शश्यक्षमापि गृहीतिमिति कश्चिद्वक्तुमईति । किं च विशिष्य काळान्तरं निर्दिश्य हि तदा
व्यभिचारापादनं कार्यम् । ननु बह्वजुपळम्भऽपि धूमोऽपळम्भोऽस्त्रिति सामान्यत आपादनसिति चेत्—तत्रापि निर्विशेषं न सामान्यमिति न्यायन काळान्तरपर्यवसानमभ्यपत्यम् । अतो
विशेषद्धपेण तदातिस्वानाकळेने कमाधारं पुरस्कृत्य व्यभिचारः शङ्क्येत । अतोऽनुमानप्रमाणं
व्यभिचारपक्षेऽपि सिद्धम् । न च नानुभीयते ; किन्तु 'यदि काळान्तरादिकं स्थात्, यदि
तत्र साध्ये विनोपळम्मः स्यादिति संमावनैवोति वाच्यम्— अज्ञातस्य काळान्तरादिः सम्भावतत्रास्य विनोपळम्मः स्यादिति संमावनैवोति वाच्यम्— अज्ञातस्य काळान्तरादिः सम्भाव-

[34] स्वीकृतमनुमानम् । सुहन्तावेन पृच्छामः-कथमाशङ्का निवर्तनीयेति चेत्— न—यावदाशङ्कं तर्कप्रवृत्तेः॥

नाविषयत्वस्याप्ययोगात् कालसङ्कावतद्यमावरूपकोटिद्वयस्य प्रागदृष्टतया स्वरसतस्तद्विषयकसंशय-स्यासम्भवाच ; उपपत्तिपारेशीलनं विना सम्भावनाया अनुत्पत्तश्च । ] अतः कालान्तराद्यनुमान-मावश्यकमिति तद्य तदनुमानस्वीकारे सुतरामनुमानस्य स्वीकार्यता । तात्सिद्धं न चेच्छङ्का-ततस्तरामिति ॥

(34) ननु सत्यमनुमानं प्रमाणं स्वीकर्तव्यम् । परं तु शङ्कापरिहारः कथिमिति न ज्ञायते उपायस्य दुर्लभत्वादिति चेन्न — यदा यदाऽऽशङ्का, तदा तदाऽनुक्लतर्कः प्रवर्तनीय इति । कोऽसौ तर्क इति चेत् – व्यापकस्यानिष्टस्य प्रसञ्जनं तर्कः । तथा च यदि पर्वतेऽग्न्यभाव आपाचि , तर्हि तद्यापको धूमाभावोऽनिष्टः प्रसञ्ज्ञ्यने , 'यद्यत्राभिने स्थात् , तर्हि धूमो न स्थादि' ति । यदि तु धूमे हेतौ सोपाधिकत्वं विह्नयभिचारित्वं वाऽऽपःद्यंत , तर्हि , 'यद्येवं स्थात् , धूमो विह्नजन्यो न स्थात्' इति विह्नजन्यत्वाभावस्थानिष्टस्य प्रसञ्जनं कियत इति ॥

[नन्वत न तावत् प्रथमस्तर्को व्याप्तिमहणोपयोगी । तथा हि — तर्के आपाद्यापाद-कयोः व्याप्यव्यापकभावः विपर्यये पर्यवसानं चावश्यकम् । अत च धूमाभाव आपाद्यः , अम्रज्ञभाव आपादकः । आपाद्यं प्रत्यापादकं व्याप्यम् । धूमाभावापादनस्य च धूमसत्त्वे पर्यवसानम् । एवमापाद्यकोटिविपर्ययपर्यवसाने सित आपादककोटिविपर्ययपर्यवसानं भवित । तथा च तर्कवर्षाद्वह्निस्त्वं पक्षे पर्यवसितं भवित । एवं चानुमितेरैवेवं सिद्धत्वादनुमित्युपयोगि विह्मपूनव्याप्तिमहोपायत्वमस्य कथम् १ नापि द्वितीयस्तर्को व्याप्तिमहसाधनम् । बह्विजन्यो न स्यादित्यापादनं हि कि धूमस्य बह्वजन्यत्वनिश्चये सीत, उत तदभावे । आद्ये नियतपूर्ववितिन्त्वस्य कारणत्वस्य व्यापकताधितत्वेन कार्यत्वस्य व्याप्यताधितत्वया बह्वजन्यत्वस्य स्व-पूर्वक्षणवृत्तिविह्वव्याप्यतास्त्रपत्या ताहराजन्यत्वनिश्चयवतो बह्विव्यमिचारित्वराङ्काया एवासम्भवेना-पादनस्यानवसरयस्तत्वात् । व्याप्तिमहो हि प्रागेव सिद्ध इति । अन्त्ये तदानिश्चये सित विह-जन्यत्वामावस्थानिष्टत्वाज्ञानादापादनमिकिश्चित्करम् । अते। व्यर्थस्तर्क इति चेत् —

उच्यते — द्विविधस्तर्कः विषयपरिशोधको व्याप्तिमाहकश्चेति । पूर्वोक्ततर्कयोराद्यो विषय-शोधकः ; पक्षे साक्षाद्वह्यमावापादनात् तत्परिहाराय विषयशोधनमात्रं तेन कृतम् । एतद-नन्तरं , अस्तु बह्वयमावः ; धूमामाधस्तु मास्तु , बह्वयमावबद्धतिरेवास्त्विति व्यभिचारित्वशङ्कायां द्वितीयतक्षीत्थानम् । तथा च पक्षे साध्यामावशङ्का प्रथमा ; तदनुराधेन हेतौ साध्यव्यभिचा-रित्वशङ्का द्वितीया । तल्ल च द्वितीये तर्के यत् विकल्प्य दूषणं कृतम् , तल्लदं श्रूयताम्—

## [35] तेन हि वर्तमानेनोपाधिकोटी तदायत्तव्याभिचारकोटी वाडनिष्टमुपनयता इच्छा

जन्यस्वं व्याप्यस्वघाटतमेवाति न निर्वन्धः ; किं तु तत् सक्रपसम्बन्धिविशेषो वा अखण्डो-पाधिवी अन्यादशं वा भवितुमहिति । परं तु तत् जन्यस्वं प्राक् धृम विद्वव्याप्यताज्ञानमूलकन्मेव ज्ञातमिति । अथापि संप्रति सिद्धित्मरणादिना व्यमिचारशङ्कायां सत्यां निश्चितपूर्वस्य जन्यस्वस्थानावः स्थादित्यापादने कृते व्यमिचारित्वकोटरिपं विपर्वये पर्यवसान व्याप्तिप्रदः सिद्धे। भविति ॥ तथा जन्यस्वस्य व्याप्यस्वघाटतस्वपक्षेऽप्यं निर्वाहः—विद्वजन्यस्वनिश्चयविरिहणं प्रत्येवेवन्मापादनं कियते । इतश्च स , 'बिह्वजन्यस्वामावोऽपं मे इष्ट' इति वदेत् । तदा , यदि विद्वजन्ये न स्यात् , धूमार्थिनां वहो प्रवृत्विने स्थादिति वक्तव्यम् । तथा च विद्वजन्यस्वामावन्स्यानिष्टस्यं विद्वजन्यस्वामावन्स्यानिष्टस्यं विद्वजन्यस्वामावन्स्यानिष्टस्यं विद्वजन्यस्वामावापादनस्य च तर्कस्य जन्यस्वस्यव्याप्यवसाने।पयोगित्वाचर्का व्याप्तिमाहक इस्युच्यते । जन्यस्वस्य व्याप्यस्याचाटितस्वपक्षे च जन्यस्वामावापादनस्य जन्यस्व-पर्यवसाने तद्व चाव्यभिचारिस्वस्यामावापादनस्य जन्यस्व-पर्यवसाने तद्व चाव्यभिचारिस्वस्यामावापादनस्य जन्यस्व-पर्यवसाने तद्व चाव्यभिचारिस्वस्यानिमिति तर्कस्य व्याप्तिमाहकता । वस्तुतः प्रतियोगिव्यधिकरणसाध्यामाववदवृत्तिस्वस्यव्यापिरनृभित्यपयोगिनो ; कार्याव्यवहितप्राक्क्षणाविच्छन्नवह्न्यमाववदवृत्तिस्वं च विद्वजन्यतेति न व्याप्तरेताथा जन्यता-व्यक्तवम् ।

एतावतेदमुक्तं भवति — व्यभिचारित्वाव्यभिचारित्वसमानाधिकरणसाहचर्यस्वपसाधारणधर्म-वर्ताज्ञानाद्यभिचारसंशया भवतीति प्रागुक्तम् । एत्रमुपाधिसंशयादिषि व्यभिचारसंशयः। तल, विह्नजन्या न स्थात् , धूमार्थिना वह्नौ प्रवृत्तिने स्थादित्यादिना तर्केणाव्यभिचारित्वव्याप्यवत्ता-ज्ञानस्वपियशेषदर्शनं संशयप्रतिवन्यकं सम्पाद्यने । तथा च विरुद्धकेण्टभानासम्भवात् व्याप्ति-स्वपाव्यभिचारित्वप्रहणमिति । न चायं वह्नचव्यभिचारी विह्नजन्यत्वादित्यनुमानप्रयोगस्थिव सुक्त-रत्या , यदेवं तर्ह्यं स्थादिति तर्कवेषः कृत इति वाच्यम् — धूमो विह्नच्यभिचारी स्थादित्याशङ्कमानं प्राते , यदि व्यभिचारी स्थात् तर्हि विह्नजन्यो न स्थादित्याशङ्कानुवादपुरःसरं तदनुद्धपसमा-धानस्थैव स्वरसत्वात् । इदं च परं प्राते वोधने । स्वयं परिशोस्तनदशायां त्वनुमानवेषो युज्यते ; विह्नजन्यत्वस्वपिवेशपदर्शने सत्येव तज्जन्यो न स्थादित्यारोपसम्भवात् । परं तु यदि पुनः संश-यमालमित्ते ; तदाऽनुमानवेषोऽप्यस्य । यदि तु व्यभिचारित्वकोटेर्मालयाऽभिमतत्विभिष्टत्वमा-पतिते , तदा संशयविद्यदनविद्वच्छाविघटनस्थापं कार्यतया तर्कस्थादरः । ]

[35] तथा च शङ्कायां सत्यां विना निश्चयं प्रवर्तितुमनिच्छतः पुंसः धूनवानयं विपक्षांऽस्तु । बह्वयमाववानिस्विति बह्वयमाववताज्ञ नेच्छा जायते । सा च तादशज्ञानापायान्वेषणे पुरुषं

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

विच्छिद्यते । विच्छित्रविपक्षेच्छश्च प्रमाता भूयोदर्शनोपळव्धसाहचर्य छिङ्गगमनाकुलो ऽधितिष्ठति ; अधिष्ठिताच करणात् क्रियापरिनिष्पत्तिरिति किमनुपपन्नम् ॥

प्रवर्तयन्ती व्याप्तिज्ञानात्पत्ति प्रतिवन्नाति । शङ्का च सोपाधिकत्वविषयिणी व्यभिचार्विषयिणी वाऽपि भवति । आद्ये तत्परिहाराय यद्ययं धूमः (सोपाधिकः स्यात्) स्वाव्यापक-वहिन्यापक-किञ्चित्पदार्थक स्यात् , बह्विजन्यो न स्यादिति, यद्वा यदि बह्विर्म्भाव्यापकिकिञ्च्याप्यः स्यात् धूमजनको न स्यादिति तर्कः । अन्त्ये , यदि धूमो बहिन्यीमचारी स्यात् ; बहिजन्यो न स्यादिति तर्भः । तत्रोपाधिशङ्काऽपि व्यभिचारशङ्कायामेव पर्धवस्यति । अर्थ हेतुः साध्य-व्यभिचारी साध्यव्यापकीपाधिव्यभिचारित्वादिति व्यभिचारान्त्रयनं द्यपाधिना क्रियते । तथा चौक-स्तर्कः वहिजन्यत्वामावरूपापाद्यको।टिविषयकः सोपाधिकत्वरूपायां वा राङ्कितुरमिमतायामापा-द्ककोटौ अनिष्टमुपनयति ; धूमे वहिजन्यत्वामावस्य तज्ज्ञानस्य च शाङ्कितुरनिष्टत्वात् , सोपा-विकत्वसन्याभेचारत्वयोश्चापादकत्वात् , सोपाधिकत्वादिज्ञानमनिष्टसाधनमिति बुद्धि जनयतीति यावत् । अनिष्टं च प्रामाणिकत्यागाऽप्रामाणिकार्थस्थिकारो वा यथायथम् । तक्कीकार एव च स्याद्धिः देतो इतिष्टत्वादिन्यञ्जकः । एवं न्यामेचारज्ञाने इतिष्टसाध नत्वज्ञाने सति तल द्वेषात् धूम व्यभिचरितत्वेच्छायाः पक्षे विपक्षत्वेच्छायारच विच्छेदात् प्रमाता विपक्षत्वज्ञाने।पायव्यभतारूप-ं वैयाकुळीरहिता भूयोदश्नतः सहचिरित्तिवेन स्मृतं हेतुं व्याप्तिपक्षवभैताविशिष्टस्वेन परामृश्नति । अन्यथा तु व्यामचारके टाविच्छायामप्रति क्षिप्तायां तदुपष्टव्या अव्यामचारित्वराङ्का न व्याप्ति-निर्ययोखत्ये अवकाशं दद्यात् । इयमेव व्यभिचारराङ्का आक्षेपकपुरुषिनेष्ठा आक्षिप्तपुरुषे खयमसतीति , इच्छाधीनेति च आहार्यशक्कं युच्यते । ईटशशक्कासहास्थितेच्छाविच्छोरे चाक्तरीत्या सित परामर्शे परामर्शिवपयालिङ्गात् करणादनुमितिकियानिष्पत्तिः । अतस्तर्भः शङ्काविधिरिति ।

[अल मणिकारादयः, 'व्यिमचारज्ञानामार्वाविशिष्टसहचारज्ञानं व्याप्तिप्रहे।पायः। व्यिमचारश्चाविष्ठदेनं च तर्केण क्रियते । तत् व्याप्तिप्रहे द्याहुः । प्रकृतयथाश्च प्रप्रायानुसारण तु विषक्षेच्छाविरहिविशिष्टसाहचर्यज्ञानं व्याप्तिप्रहे।पाय इति ज्ञायते । यदुच्यते , 'विच्छिक्त-विपक्षेच्छश्च प्रमाता भूयोदर्शनोपळव्यसाहचर्य छिङ्गमनाकुळोऽधितष्टती ति । तथा च विपक्षजिज्ञासैव व्यक्तिप्रहपतिबन्धिका; न व्यमिचारसंश्चयः; संशयस्य निश्चयपितिबन्धकत्व-क्ल्पनाऽयोगात् । व्यमिचारनिश्चयकाले तु तस्य तद्माववत्तानिश्चयविषया प्रतिबन्धकत्वोदेव न व्याप्तिप्रहः । एवं व्यमिचारसंश्चयोऽपि न तर्किविनाद्यः; विरोधिविषयकत्वामावेन तस्य तत्पितिवन्धकत्वायोगतः; मणिमन्त्रादिन्यायानुसरणं च गौरवात् । व्यमिचारसंश्चयिनवृत्तिस् उ व्याप्तिप्रहावेव । एतदुक्तं भवति — साध्यार्थिनः पुसा विषक्षेच्छा न भवतिति नास्ति; तथा

[36] ननु तकोऽण्यविनाभावमपेक्ष्य प्रवर्तते । ततोऽनवस्थया भवितव्यम्—न-राङ्काया व्याघाताविधित्वात् । तदेव ह्याराङ्कवते , यिसन्नाराङ्कवमाने स्वित्रयाव्याघा-

सति ; धूमोऽस्तु , बिह्मास्तिवित शङ्कामाबा चर्कसैवानपेक्षणात् । अते। वृथापवृत्तिपरिहार-परस्य विवेचकत्य, यद्यं विषक्षः त्यात् तर्हि तथा विज्ञानीयामितीच्छा भवत्येव । अस्यार्थे-च्छायाः विषक्षत्वभैशयह्वपशङ्कांहतः । तत्र विषक्षत्वशङ्कार्या विषयपरिशाधकतर्के प्रवृत्ते तती व्यभिचारशङ्कायां व्याप्तिम हकतर्कप्रवृत्तिरिति पागेत्रोकम् । तत्र द्वितीयतर्केण व्यभिचारितत्वा-पादननिवृत्ती प्रथमतर्केण विपक्षेच्छा विच्छियते । तते। द्वितीयतर्कविपर्ययपर्यवसानम्तेऽज्य-भिचारतस्विनश्चयाःमके व्यातिग्रहं सति प्रथमतकीवेपर्ययप्यवसानाःमा साध्यनिश्चयोऽन्तिनि रूपी निष्पद्यते । अयं साध्यनिश्चय एव विषयपारिशाद्धिः । एनःकरःवादेव स तर्को विषय-१ परिशोधक इत्युच्यते । द्वितीयस्य व्याप्तिमहपर्यवसायित्वाद्धि व्याप्तिमाहकत्वम् । एवं द्वितीयस्य व्यातिमहात् प्रागपेक्षितस्वात् प्रथमस्य व्यातिमहात् पश्चाद्विपर्ययपर्यवसानवहस्वाच यथाकमं पूर्वीत्तराङ्गस्यम् । तथा च व्यभिचारेच्छाविपञ्चच्छवोस्तकीभ्यां निवृत्तिः ; अनिष्टापा-दने भात इच्छाविच्छेदस्यानुभविकत्वात् । सुरापानादीच्छा हि तलानिष्टापादने ।नैवर्तत इति । तसादिच्छाह्मपशक्रैव तर्कनिवत्या । संशयह्मपञ्यानचारशक्राविपक्षत्वशक्रयोस्तु परा-मशीदित एव निवृत्तिरिति । इदमपि समनन्तरमेव वक्ष्यति , ततः शक्केय सक्रपतः फल-तश्च निर्वतनीया । तत्र फलमस्याः विपक्षस्यापि जिज्ञाला तर्कादाहस्य निवर्तते । तता उत्तमानप्रवृत्तौ राङ्कास्वरूपमपी'ति । व्याप्तिप्रहात् पूर्वमनिवर्तमानाडापे व्यमिचारशङ्का न व्याण्डिशहपतिवास्थिका ; इच्छाया एव प्रतिवन्धकत्वस्थीकारात् । तस्याश्च वारितत्वात् । अती यथाश्रतमेव साधीय इति युक्तमुत्पद्यामः ।

[36] ननु यदि वार्को स्यात् तार्हे घूमोऽपि न स्यादित्यादिस्तर्कोऽपि बह्नग्रमावधूमामावादेवर्यात्यवयापकमावसापेक्ष इति बह्नग्रमावोऽस्तु, धूमामावो मास्त्रिवादि तत्र व्यभिचारशङ्कायामुख्यापितायां तद्भञ्जकतकोन्तरम्रहणे तत्राच्येवभित्यनवस्था दुर्वपैति चत्र-शङ्कायाः व्याचाताविधिकत्वात् ।
यद्भिषयकशङ्काया हि स्वव्यापारविधातः , स्वोक्तिव्याधातः , स्वाभिमतिव्याधातो वा न भवति ,

१ मकरन्दे तु , ''अत एवायं न्यायिवपयपिशोधक इति गीयते । न्यायस्य परामर्शस्य विषयो छिक्नं तस्य पश्चिद्धः परामर्शप्रतिबन्धकसाध्यामाविज्ञान्यातदुपायानुपरणपरत्वयोरपगमः । ....न चैवं तर्कस्य न्यायोत्तराङ्गत्वप्रतिपादनिवराष्ट्रः ; परामर्शन्यापारस्तर्क इति मतेन तदुःथानात् । तदाह तत्नैव (प्रमेयतत्त्ववं घ) वर्धमानः , 'तर्को न्यायस्य पूर्वाङ्गम् , न्यायिवपय-परिशोधकत्वत् , न्याप्रतिप्राहकत्वाचे इत्याहुः' इत्युक्तम् ।

तादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमर्यादा । न हि हेतुफलभावो न भविष्यतीति शक्कि-तुमपि शक्यते । तथा सति शक्किव न स्यात् , सर्वे मिथ्या भविष्यतीत्यादिवत् ॥

तदेवाशङ्कयत इति लोकन्यवस्था । न खलु स्वकीयमनोवाकायन्यापारविरुद्धां शङ्कां कश्चिहजु-गतिरुद्धावियतुमलम् । तथा च प्रकृते, यादे बहुचभावेऽपि धूमः स्यात, धूमार्थिना बहिचाटत-सामम्बामेव प्रवृत्तिने स्यादिति प्रवृत्तिविवात आपद्येत । न चेदिमिष्टम् ; प्रवृत्तेरेव क्रियमा-णःवात् ।। न च कियाव्याघातदशङ्कानिष्ठ आधारतया खोषजीव्यां शङ्कां कथं रुणद्धीति कथं व्याघातावाधिकत्वम् ; यावताऽऽघेया व्याघातो वर्तमान आधारस्य शङ्कायाः स्थापक एव रुक्ष्यत इति खण्डनकारमनुरुद्धच शङ्कचम् — क्रियाया व्याघाताविषकत्वमित्यनेन व्याघातस्त्रपानुपपत्तिमत्क्रिया-विधिकःविमित्यस्य विविक्षितःवात् । तथा च किया दृश्यमाना वह्नचमावेऽपि धूमस्थितेरिष्ट-त्वशङ्कां तर्कान्तरनिरपेक्षमेव रुणद्धि । एवमत्र धूमस्यासिमनपेक्ष्य स्थितिरप्यस्तु धूमार्थिना Sमौ प्रशृत्तिरप्यस्त्विति न सुवचम् यदि तन्निरपेक्षवस्त्वर्थिनः पुंसस्तन्निरपेक्षत्वज्ञाने सत्यपि तद्विषयकप्रवृत्तिः स्यात् , तन्त्रिर्पक्षत्वज्ञानकालिकः प्रवृत्त्यभाव आनुभविको न स्थात् । न च प्रवृत्तितदभावावेकल सम्भवतः ; विरोधात् । एवं घूमो यदि वहिन्यभिचारी स्थात् वहिजन्यो न स्यादित्यपि विषयपरिशोधकतर्कगतन्याध्यन्यापकभावभङ्गपरिहारार्थस्तर्कः । न चात्रापि तद्भकः शक्का ; जन्यत्वस्य व्याप्यत्वात्मकत्या व्यमिचारित्वजन्यत्वोक्तर्यार्मिथो व्याहतत्वात् । तसाद्या-घातावधिराशक्केति नानवस्था । तथा चापाद्यापाद क्योव्याप्यक्यापक्रमावरूपमझं तर्के सुस्य-मिति । ननु बह्विजन्यो न स्यादित्यतेष्टापिति चित्-इष्टापिति के भूमे बह्विजन्य-वानङ्गीकारात् , किं वा जन्यजनकभावस्यैव लोकेऽस्वीकारात् । आद्ये द्षणमुक्तम्— पर्विर्त स्यादिति । एवं बह्वचघटितसागप्रयजन्यो धूमो यदि बाह्वजन्योऽपि न स्यात्-तर्द्धजन्य एव स्यादित्यापे दूषणम् । अन्त्यभीपं न युक्तम् ; न हि हेतुहतुमद्भाव एवं मा भ्दिति शक्यशङ्कम्-तथा हि सति शङ्केव न स्यात् । व्यभिचारशङ्का हि इच्छाद्वारा व्याति-ज्ञानप्रतिबन्धाय । हेतुफलभावाभावे च सा व्यर्था । एवं जन्यजनकभाव एव नास्तीति शङ्काऽपि त्तसद्भाववादिपक्षप्रतिक्षेपाय । यदि जन्यजनकभाव एव न स्यात्, शङ्कथा किं जनिष्यते । अती यथा सर्वे मिथ्या माविष्यतीति वाक्यं सर्वान्तर्गतस्य स्वस्य मिथ्यात्वे सत्यते च सर्वमिथ्यात्व-बोधनाक्षमम् अध्यक्षे स्वयमसत्त्वेनासमर्थस्वात् ; अन्त्य च किञ्चित्सत्यत्वेन सर्विमिध्यात्वायोगात् तथेर्मिति । यथा वा सर्व मिथ्ये।ति वाक्यवत् सर्व माविष्यतीति वाक्यमापि न सम्भावितम्-स्वस्य मृत्येन सर्वमविष्यस्यायोगात् ; तथे (मपति । तथा चापादितविषये इष्टापत्त्ययोगात् आपाद्यस्यानिष्टःवरूपमङ्गं विपर्यये पर्यवसावरूपमङ्गं च तर्के सुस्यमिति । आपाद्यस्य विपर्यये [37] अथाष्यतीन्द्रियोपाधिनिषेधे किं प्रमाणिम (धः किंप्रमाणक इ)त्युच्यतामिति चेत्-न वै किश्चदतीन्द्रियोपाधिः प्रमाणिसद्धोऽस्ति , यस्याभावे प्रमाणमन्वेपणीयम् । केवलं साहचर्ये निवन्धनान्तरमातं शङ्कधते । ततः शङ्कैव फलतः स्वरूपतश्च निवर्तनीया । तत्र फलमस्याः विपक्षस्यापि जिज्ञासा तर्कादाहत्य निवर्तते ; ततोऽनुमानप्रवृत्तौ शङ्कास्वरूपमपीति सर्वे सुस्थम् ॥

पर्यवसाने सित व्याप्यव्यापकभाववलादापादकस्यापि विपर्यये पर्यवसानं सिद्धम् । इद्मेव च तर्कस्य विपर्यये तत्के। टिपर्यवसायित्वम् —यत् स्वविषयी मृतस्यापाद्यस्य विषय्यात् आपादकः विपर्ययस्यपके। टेपर्यवसानकरत्विमिति १ । तर्कस्याङ्गपञ्चकं —प्रितिकापराहत्वत्वं, आपाद्यापादकः योव्याप्यव्यापकभावः , आपाद्यस्य परानिष्टत्वं , पराननुक्लत्वं, विपर्यये पर्यवसानं चिति यत् प्रसिद्धं, तत्र साक्षादनुक्तमप्यत्रोक्तपायं वेदितव्यमित्यलम् ।

[37] नुनु घूमेनाझचनुमानेऽतान्द्रियोपाधिशङ्कायां तिलिपेधो न प्रत्यक्षेण, तस्यातीन्द्रियस्वात्। अतोऽनुमानेन स निरस्यः । तस्तासिल्रप्यनुमाने उपाधिशङ्कायां तिलेपेधोऽनुमानान्तरेणेत्यन-वस्थेयमपरिहार्येति चेला; प्रमाणसिद्धस्य ह्यन्यत्रामावः प्रमाणनान्विप्यते । उक्तं हि 'नश्रश्रष्ट्रङ्कान्दिकं निषिद्धच्यते' इति । अतोऽप्रसक्तस्वादप्रतिषेधः । ततो भवताऽतीन्द्रियोपाधिरिहास्तीति विशिष्य दुर्वचम् । किं तु क्रचिद्धेतौ उपापिप्रयुक्तःयाप्युपज्ञीविस्वस्य दर्शनात् प्रकृतहेतावापे साध्यसाहचेये कश्चिदुपाधिः प्रयोजकः स्यारिति सामान्यत एव शङ्कनीयम् । तथा च कस्य चित् प्रकृतसाधनाव्यापकस्वशङ्का , ततः प्रकृतसाधने साध्यव्यभिचारिस्वशङ्का चेवाविष्ठप्रेते ; न तु विशिष्यातीन्द्रियोपाधिशङ्का काचिदिति ॥ नान्वयमिष शङ्का न वर्कनिवन्धो ; तर्कस्यैत-द्विरोधिविषयकस्वाभावादिति चेत् —माम्तर्कतः साक्षालिवृत्तिः ; अथिषि तस्करं हेतौ व्यभिचारिस्विनश्चयेक्त्याभावादिति चेत् —माम्तर्कतः साक्षालिवृत्तिः ; अथिषि तस्करं हेतौ व्यभिचारिस्वनिश्चयेकस्वाभवति । तथा च वर्षामश्चवृत्तिः । एवं विषक्षेच्छानिवृत्त्या च परामश्चप्रवृत्तौ तस्य विरोधिविषयकस्वाच्छङ्का स्वस्चपतेऽपि निवर्तिप्यते । न पुनः शङ्कानिवृत्तरमानास्त्रापिक्षिनेति ॥ तथा च योग्यनुपश्चिरवेशयाभावप्राहिका , न केवछा । न च तावताऽतिन्द्रियोपाधिशङ्कयाऽनुमानोच्छिदः शब्दप्रमाणाच्यच्छद्धः । न वा तद्भियाऽपयोजकहेरव-नक्कीकारः । न वा तदङ्कीकारे व्यभिचारितस्वाक्षपस्य सर्वत्न सुरुसस्य परिहारासम्भवः ; तर्कस्यैव सर्वक्षिपकुक्षिम्भिरित्वादिति सुरुथमेतत् ॥

१. 'विपर्यये तःको।टेपर्यवसायिनश्च तर्कस्य तदमावके।टिकशङ्कानिवर्तकःव'मिति दीधिति-(पु. ६८०) वाक्यानुसारणेन सर्वेस्तत्र तत्र तःकोटीति हेखनम् ।

[38] न चैतदनागमम्, न्यायाङ्गतया तर्के ब्युत्पादयतः स्त्वकारस्याभिमतत्वात् । अन्यथा तद् ब्युत्पादनवैयर्थ्यात्॥

[39] तदयं संक्षेपः -- यतानुकूलतकों नास्ति सोऽप्रयोजकः। स च द्विविधः शङ्कितो-

पाधिर्निश्चितोपाधिश्च ; यतेदमुच्यते —

'यावज्ञाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते। विपक्षस्य कुतस्तावत् हेतोर्गमनिकावलम्॥'

[40] तत्रोपाधिस्तु—साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकः । तद्धर्मभूता हि व्याप्ति-

[38] न चैतत् तर्कसत्त्व एवानुमानस्य निर्दुष्टस्वमसंप्रदायमस्पत्कपोळकल्पितम् । महर्षिणैव हि पदार्थमध्ये तर्क पारंगणय्य , 'अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानार्थमृहस्तर्कः' इति छक्षयित्वा , 'प्रमाणतर्कसाधनापालम्म' इति प्रमाणसहकारितामाचक्षाणेन तर्कः शङ्कावधिर्मत इति । व्यासिप्राहकतया तदुपयोगाभावे तद्यात्पादनमेव हि व्यर्थामिति । न चायं तर्क एव व्यासिज्ञानमनुमितिवी ; 'कारणापपत्तित' इति, 'तत्त्वज्ञानार्थ'मिति च तयोः प्रथक्करणादिति ।।

[39] एतावता प्रवन्धेनेदमुक्तं भवति — अनुकूळतर्कवान् हेतुः प्रयोजकः । अनुकूळतर्क-राहतत्वमप्रयोजकत्वम् । स च द्विविधः शिक्षतोपाधिको निश्चितोपाधिकश्च । अल यावचित्यादि यद्ववचनमापि प्रमाणम् । यावत् विपक्षस्य साध्यामाववतः हेत्वव्यत्तिरिकत्वं हेतुमत्त्वमत्य-रुपमपि शक्क्यते , व्यभिचरित इत्याक्षपः क्रियत इति यावत् , तावत् हेतोः साध्यगमकत्वे वळं व्याप्तिप्रहो नास्तीति तदर्थः । अल शतांशेनापीत्यनेन ईपत्सन्देहाधीनाक्षेपोऽप्यलम् ; उपाधि-निश्चये तु सुतरामिति ज्ञाप्यते ।

[40] ननु साध्यसाधने वल्ट्रप्तसामर्थ्यक्तं द्युपाधिकत्वम् । एवं च कल्पनीयसामर्थ्यकं सोपाधिकिमित्यापतित । तथा च कार्यत्वमादाय सावयवत्वं सोपाधिकं नाशित्वानुमापकं न स्यादिति
उपाधिलक्षणं साध्यव्यापकत्वं सित साधनाव्यापकत्वम् । आभ्यां दल्लाभ्यां कार्यत्वं प्रति सावयवत्वस्य सावयवत्वं प्रति कार्यत्वस्य चोपाधित्वं वार्यते । नाशित्वव्याप्यकार्यत्वव्याप्यत्या सावयवत्वं सुतरां नाशित्वव्याप्यमिति न तत्रोपाधित्वप्रसिक्तः । अलापाधिशव्दप्रवृत्तिः कथिमिति
चेत्-उच्यते—स्वसभीपस्य स्वधमं य आधित स उपाधिः । यथा जपाकुमुमं स्वगतां रक्ततां
स्फिटिकं । एवमुपाधित्वेनाभिमतः स्वगतां साध्यव्याप्ति हेवाववमासयितः; एत्रालिष्ठेव व्याप्तिहेंतौ चकास्तीति स उपाधिरिति । इदं च भट्टपादैः , 'अन्य परप्रयुक्ताना'मिति कारिकया
दर्शितं नैयायिकानुमतम् । सद्भतवस्तावत् स्वमावत एव व्याप्तिमन्तः । अन्ये तु स्वते।
व्याप्तिराहिता उपाधिप्रयुक्तां उपाधिसन्निधानिसद्धां साध्यव्याप्तिमुपजीवन्ति । ताहशहेतुरूप-

र्जपाकुसुमरक्ततेव स्फाटिके, साधनाभिमते चकास्तीत्युपाधिरसाबुच्यत इति । तिद्द-

'अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवकाः । तैर्देष्टैरपि नैवेष्टा व्यापकांशावधारणा ॥' (मी. ऋते वा. १४. १-५.) इति ।

धर्मदर्शनेन व्यापकस्य साध्यस्य धर्मस्यावधारणं नैबेद्यमिति । निवेब चद्याधिशब्दार्थः , साध्यव्याप्यत्वमुपाधिलक्षणेऽवर्यं वाच्यमिति कथं तत्त्यागेन यत्किञ्चिलक्षणकथनिति चेत्-उच्यते । सत्यं, साध्यव्याप्य एव मुख्य उपाधिः । अथापि यत्न यत्न साध्यविशिष्टं साधन-मस्ति, तल तल साधन उपाधिनिष्ठव्याप्तैरारोपवर्णनायोपाधी साध्यविशिष्टसाधनव्यापकत्वमाप संमन्तव्यम् । इदं च विशिष्टव्यापकत्वं विशेष्यभूतसाधनव्यापकत्वस्तपं न भवति ; तथा सति साधनव्यापकस्यापाधरेव साध्यव्याप्यत्वे सुतरां साधनस्य साध्यव्याप्यत्विभिति समीहितसिद्धि-र्न स्यात् । अते। विशिष्टव्यापकत्वं साध्यव्यापकत्वस्तां साधनाव्यापकत्वस्तां च दाच्यम्। एवं च यथा साध्यन्याच्य उपाधिः स्वगतां न्याप्ति साधने आरोपयन् साध्यन्यापकसान्याच्य-त्वाद्धेतौ साध्यव्याप्यत्वाभावं गमयति, तथा साध्याव्याप्योऽपि काश्चित् साध्यव्यापकस्वाव्याप्यत्व-रूपहेतुबळेन साध्याव्याप्यतां हेतौ गमयितुमईतीति यादशाकारमादाय साध्यव्याप्यस्थापाधहेतु-दूपकरंव , ताहशाकारमादायान्यस्थापि तदिति साहश्यासोप्युपाविशव्दस्य गौणोऽर्थः । मुख्यो-पाघित्वं तु साध्यसमन्याप्तत्वे सति साधनान्यापकत्वम् । अतः साध्यन्याप्यत्वस्योपाधिशन्द-मुख्यव्यवहारनियामकःवेऽपि दूषकतानियामकःवाभावात् तदुपेक्ष्य गौणमुख्यसावारणमुपाधि-लक्षणं साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकत्वरूपं स्वीकृतमिति । ननूपाविलक्षणे साध्य-व्याप्यत्वानिवेशे सर्वत्र पक्षेतरत्वमुपाधिः त्यात् ; महानसादौ साध्यव्यापकत्वात् पर्वते धूमिन-श्चयेन साधनाव्यापकत्वाचेति चेत्-उच्यते — पक्षे साध्यस्य सन्दिग्धतया पक्षेतरत्वे साध्य-ब्यापकत्वसन्देह एव ; न तु निश्चयः । ततो ब्यभिचारशङ्केत भविष्यति । सा च विषक्ष-जिज्ञासां जनविष्यति । सा त्वनुकूठतर्केण शमविष्यत इति न तेनोपाधिम्रतेनोपद्रवछेशः ; अवश्यमेव कारणान्तरपयुक्तःयभिचारशङ्कापारिहारायानुक्ठतकेषापेक्षितत्वात् । एवं साध्यमस्तु पक्षेतरत्वं मास्त्विति व्यापकत्वाक्षेपसम्भवान्नेव तस्य साध्यव्यापकत्विनश्चयः ॥ एवं यद्वस्तु प्रकृत-साध्यमिव प्रकृतहेतुना साधियतुं शक्यम् , तद्पि नापाधिः । यथा पर्वते। बाह्मान् घूमा-दित्यतः वहिसामग्रीमत्त्वादि ॥ ततः तर्केणोपाधिसाधनयोज्यीप्यव्यापकभावसिद्धवा साधनाव्या-पकत्वभङ्गादिति ॥ ी

[नन्वप्रयोजकविषये मीमांसकमहपादसम्मतिपदर्शनं किमथिमिति चेत्-उच्यते-मीमांसक-

[41] तद्नेन विपक्षदण्डभूतेन तर्केण सनाथे भूयोद्दर्शने, कार्य वा कारणं वा ततांऽ न्यद्वा, समवायि वा संयोगि वाऽन्यथा वा भावो वाऽभावो वा, सविशेषणं वा निर्वि-शेषणं वा ठिङ्गामिति निश्शद्धमवधारणीयम् ; अन्यथा तटाभास इति रहस्यम् ॥

मूर्धन्या एवमाहः — यत यत धूमत्तता शिरिति यावद्धमाधिकरणमशिश्रहणरूपव्यातिज्ञानं न कारणम् ; तद्बाहकप्रमाणाभावात् , अनपेक्षितःवाच ; पक्षाितिरिक्ते धूमवन्तेन दृष्टस्थलमाले Sांग्रदर्शनं व्यभिचारादर्शनं च मिल्तिमन्मिति जनयतीत्येतदलमिति न धूमसामान्यस्याभिसा-मान्यव्याप्तिज्ञानमपेक्षितमिति । तदेतत् न्यायरत्नमालाद्यक्तं प्रतिविधातुमेतत्कारिकापदर्शनम् । इदमल सुचितं भवति- अपयाजकाऽसद्धेतुरिति तार्वादताऽवगम्यते । सवद्भिश्च मिलातनय-त्वादेरप्रयोजकत्वमक्तम् । अते। व्यभिचारगङ्कायामन्मितिने भवतीति स्वोक्रतमासीत् । न हि यथावद्यभिचारदर्शनं मिलातनयत्वेऽस्ति एवं च सद्धेतावध्यपाधिशङ्कया व्यभिचारशङ्कया वाऽप्रया-जकते आपादि ते तत्परिहारपरिशीलनेनैवान्पितिनिर्वाहः कार्यः । न चेट्शा अम्रयभावशङ्का तत्तत्स्यलादागतपुरुषमुखात् सर्वल निवर्तिणितुं शक्या । तथा सति चाप्ते।पदेश एव तल मानं, नानुमानमिति । तथा च तदर्थमनुकुलतर्के प्रवृत्ते तम्य विपर्यये पर्यवसायिःवस्वाभाव्यात् व्य-भिचरितत्वेच्छाविच्छोदिनो व्यभिचाराभावनिश्चायकत्वमवद्यस्वीकार्यम् । अते। व्यभिचाराभाव-स्पा सर्वधूमे व्याप्तिर्गृहीतैवेति कथं प्रमाणाभावः ? इत्थं व्याभिचारशङ्कानिवर्तनाय व्याप्तिज्ञान-स्यापेक्षितत्वात् कथमनपिक्षितत्वमापि ? अतः पूर्वे करीत्या सर्वत्र व्यभिचारशङ्कासम्भवात् सर्व-साधारण्येन व्यातिज्ञानमेवानुमितिहेतुः । नन्वेवं व्याप्तिज्ञानस्य मकलधूमवत्यभिज्ञानस्यपतया पर्वते अपयोज्ञीतत्वाद नुमिते गृहीत प्राहित्वमेव स्थादिति चेन्न - सामान्यतः सर्वत्रामि प्रहेआप पर्व-त्रंवन पर्वते तस्यानुमित्येव प्राह्यस्यात् । तदिदमगृहीतथ्राहःवं प्रामाकरखण्डनबद्धपरिकरैर्भवद्भि-रेव शास्त्रदीपिकादौ सम्यगुपपादितमिति । तत्सिद्धमविनाभावानिश्चयादप्रयोजको न हेतु-रिति।

[41] एवं सोपाधिकत्याप्रयोजकत्वातत्र तर्कपक्षायाश्चीपपादितत्वात् — अनेन विषक्षत्व- जिज्ञासाविच्छेदकेन तर्कण सिंहनं भूगोदर्शनपदिवविश्वतमिवविश्वने यत्मेरव्याकं सहचारदर्शनमांति चेत् साध्यं प्रति गौतमोक्तरीत्या कार्यं वा कारणं वाडनुमयं वा, कणादोक्तादिशा सम्बन्धाविषये- डापे समवायि वा संयोगि वाडन्यसम्बन्धकं वा , म्बस्त्याविषयेडापं मावो वाडमावो वा , हेतुताव- च्छंदकधमिविषयेडापं विशेषणान्तरविशिष्टमिविशिष्टं वा यत् यादृशं तर्कीपस्कृतं तत् वादृशं सिंह- क्षामिति शक्यमविशायितुम् ; न तत्र व्यभिचारशङ्कावकाशः ; तर्कसनाथभूयोदर्शनाभावं तु सर्वः खिङ्गामास इत्याकरितगृदोडयमर्थः ; यामममिविद्वासः - अपयोजकमापं सद्धतुं केचिदाशेरते, तादास्यतृदुत्पितस्थलमात्रे हेतुस्थितं च सौगता इति ॥

[42] तादात्म्यतदुत्पस्योरप्यतदेव वीजम् । यदि हि का(यदि का)यात्मानौ कारण-मात्मानं चातिपतेताम् , तदा तयोस्तत्वं व्याहत्येत । अत एव सामग्रीनिवेशिनश्चरम-कारणादपि कार्यमनुमिमते १ सौगता अपि । तसाद्विपक्षवाधकवेव प्रतिवन्धलक्षणम् ।

[43] तथा हि-शाकाद्याहारपरिण तिविराहिणे मित्रातनये, न किञ्चिद्दिनेष्टमिति नासौ तस्य व्यापिका; व्यापिका तु श्यामिकायाः, कारणत्वावधारणात् । कारणं च तत् तस्य; तद्दतिपत्य भगते चेति व्याहतम् । एत्रमन्यत्राष्यृहनीयमिति ॥

[42] तादास्यस्थले तदुरपत्तिस्थले चाविनामावं प्रयप्यतदेव तर्कसनाथरंव मूलम् । कृतश्च कार्यातमानौ धूमिशिशपे, कारणमात्मानं च अभिवृक्षौ न व्यभिचरत इति प्रक्षे हि, तथा सित तयोरात्मानौ धूमिशिशपे, कारणमात्मानं च अभिवृक्षौ न व्यभिचरत इति प्रक्षे हि, तथा सित तयोरात्मात्वं कार्यरंवं च न स्थादिरयुत्तरियत्वयम् । एवं सित तर्केऽन्यत्वाप्यविनामावसम्भवादेव तादात्म्यकार्यमात्रहेतुवादिने।ऽपि ते कारणकलापान्वर्गनाचन्तुद्वयसंयोगादिह्यपदिनिमकारणाद्धितै। कार्यघटायनुमिति कचिदाहुः । कारणान्तरस्य कार्यं विना मावेऽपि चरमकारणस्थाविनामाव एव ; अन्यथा चरमकारणस्वमेव व्याहरेयतिति हि तदाश्यः । अते।ऽप्रतिक्षप्यत्वात् 'विपक्ष-वाधकमानवेदनीयः स्वभावनियम' इति सौगतस्प्रष्टस्तर्क एव सर्वस्थलेऽपि नियमगमक इति ।

[43] अथाप्रयोजक उदाहियते—मातामहगृहे प्रसृतं मिलातनयमाकण्ये जनकवन्वविधानत्यनित , सः स्थामः मिलातनयस्वादिति । यथापं तल स्थामस्वामाववित मिलातनयस्वमस्यलं न दृष्टम्, अथापि शाकाद्याहारपरिणतिक्षाधिस्वेनोपन्यस्यते । न च प्रकृतहेतुनोपाधिरप्यनुभीयते— स शाकाद्याहारपरिणते मिलातनयस्वादिति ; तथा च नोपाधः सार्वनाव्यापकस्विमिति वाच्यम् । शाकादिपरिणामस्य शाकादिसामग्रीसम्पाताधीनस्वात् मिलातनयस्वाधीनस्वामावात् । मित्रातनये तिह्ररहिणि सति हि न किञ्चिद्दनिष्टं शक्योद्धावनम् । अतस्तर्कामावाच्छःकाद्याहारपरिणतिर्वनित्रातनयस्वव्यापिका । यद्यपि साधनाव्यापकस्वसन्देहः स्यात् — तथाऽपि सन्दिग्वोपाधिस्वम-क्षतम् । स्यामस्वं प्रति तु सा पारणतिवर्धापिकेव ; घट काकादौ स्यामस्वदर्शनेऽपि जातिविशे-षाव्यापकस्वात्, तत् शाकपाकजस्वं तस्य स्थामस्वस्य कारणम्, तत् शाकपाकजस्य कारणस्य कार्यव्यापकस्वात्, तत् शाकपाकजस्वं तस्य स्थामस्वस्य कारणम्, तत् शाकपाकजस्वमितकस्य स्थामस्वगुणो भवति चेन्युकिहि व्याहता भवति , कारणामावे कार्यामावस्यवस्यकस्वात् । अतः सोपाधिकस्वान्न सिषाधियिपितस्य साध्यस्य सिद्धिपसङ्गः । उपायिहि द्विविधः , शुद्धसाध्य-व्यापकः , यत्किञ्चित्रपक्षवृत्विधमित्रयस्य साध्यव्यापकश्चिति । तत्र च पक्रते स्थामस्वपनि-यामकजातिविशेषामावविशिष्टगर्भस्यस्यस्यव्यापकश्चिति । तत्र च पक्रते स्थामस्वपनि-यामकजातिविशेषामावविशिष्टगर्भस्यस्यस्यविशिष्टमाध्यव्यापकश्चिति । एवं निश्चितो-यामकजातिविशेषामावविशिष्टगर्भस्यस्यस्यव्यापकश्चिति । एवं निश्चितो-

१ प्र. 'अत एव वाधिरादेर्मुरजामिघातादिना शब्दानुमानमित्याह अत एवेति ।'

[44] क पुनरप्रयोजको उन्तर्भवति ? न किचादित्यंके । यथा हि सिद्धसाधनम्— न बाधिताविषयम् , विषयापहाराभावात् ; नापि निर्णये स्रति पक्षत्वातिपाताद्पक्ष-धर्मः , कालातीतविलोपप्रसङ्कात् ; न चानैकान्तिकादिः , व्यभिचाराद्यभावात्—तथा ऽयमपि । सूत्रं त्पलक्षणपरिमति—तदसत्—विभागस्य न्युनाधिकसंख्याव्यवच्छेद-फलत्वात् ॥

पाधिकाप्रयोजक खलेऽ प्युपाधिसत्त्वमूह नीयम् – यथाऽयोगोलकं धूमवत् वहारित्यत्रार्देन्धनसंयोगः , अमोषोमीयाहेंसा अधर्मः हिंसात्वादित्यत्र निषिद्धत्वं चोपाधिः । सुरापानादौ ह्यधर्मत्वं निषिद्धत्वन्धनम् ; तच्चाधर्मत्वव्यापकम् ; पक्षामृतहिंसािवरोषे तु विहिते न निषिद्धत्वमिति साधनाव्यापकं च । [ननु सर्वत्वानुमाने पक्षे साध्यस्य सान्दिग्धतया उपाधेश्च पक्षावृत्तित्वेन साध्यव्यापकत्वमुपाधौ सन्दिग्धमेवेति कथं निश्चितोपाधिकाप्रयोजक सद्धाव इति चेन् – सत्यम् । अथापि साधनाव्यापकत्वारासन्देहनिश्चयाभ्यामेवोपाधौ सन्दिग्धनिश्चितमेदः । तथा चोभयविधोपाधिना ऽपि हतौ व्याभेचारकङ्कव क्रियते इति राङ्किनव्याभेचारकत्वस्थामप्रयोजकत्वमुभयानुगतम् । अत्य प्रवाम् द्विविधाप्रयोजकविषयेऽपि 'यावच्चाव्यतिरेकित्व'।भिति कारिकायाः प्रमाणतया प्रहणं, उपयेप्रयोजक सामान्यस्य सन्दिग्धानैकान्तिकत्वाविमर्शेश्च स्वरसतो घटेन । अथ वा, यद्यपाधिन स्थात् तर्दि साध्यं न स्यादिति समुचिततकं चिनर्शेश्च स्वरसतो घटेन । अथ वा, यद्यपाधिन स्थात् तर्दि साध्यं न स्यादिति समुचिततकं चिनर्शेश्च स्वरसतो घटेन । अथ वा, यद्यपाधिन स्थात् तर्दि साध्यं न स्यादिति समुचिततकं चिनर्शेश्च स्वरसतो घटेन । एवञ्चोपाधिलक्षणान्तरीत-विषये , हत्नुविषये तर्कान्तरीतिविषये वा यत्न व्याप्यव्यापकभावे राङ्कावतारः , तत्न सर्वतान तुक्कतकं सत्यव व्यातिनिक्चयः , तद्मावे स्वरयोजकत्वमेवत्यप्रह्वनीयम् ।

[44] नन्वेवमप्रयोजकत्य सद्भतुत्वामाव , 'सञ्यमिचारिवरुद्धसाध्यसमप्रकरणसमकालातीता हत्वामासाः' (न्या. १. २.) इति सूत्राक्तेषु स कान्तर्भवतीति चेत् – अत्र काचित् — न कचिद्रन्त-भवति । सिद्धमाधकहेतुवद्यं पञ्चातिरक्त इति । सिद्धसाधकहेतुव्हि न बाधितसाध्यकः , विषयस्य प्रश्चस्य पश्चादपहृतत्वामावात् । अतो न कालातीत्रक्तमंवि ; साध्यामाववत्तिन्दच्यवलेन संशयकालपतीतस्यव हतोः कालातीत्रवात् । नाष्यपञ्चवमाल्योऽसिद्धपर्यायः साध्यसमः ; हतोः पश्चे मत्त्वात् । न च साध्यस्य निर्णातत्या पञ्चताया अमावात् पञ्चताविशिष्ट-धर्मिष्ट्रित्वरूपपञ्चर्यस्य निर्णातत्त्या पञ्चताया अमावात् पञ्चताविशिष्ट-धर्मिष्ट्रित्वरूपपञ्चर्यस्य निर्णातत्या अमावात् पञ्चताविशिष्ट-धर्मिष्ट्रित्वरूपपञ्चर्यस्य वाधितस्यल्डापे साध्यसन्दहरूपपञ्चताया अमावनासिद्धत्ववर्णनसम्भवन शामावात् । अन्यथा वाधितस्यल्डापे साध्यसन्दहरूपपञ्चताया अमावनासिद्धत्ववर्णनसम्भवन कालातीतिविलापप्रसङ्गात् । एवं व्यभिचारावरीधाद्यमावात् सिद्धसाधनं नानैकान्तिकविरुद्धादि-हत्वामासोडापे । अता यथा सोडितिरिकस्तथ ऽयमप्रयोजकोडापे । विभागसृतं तु प्रकृतद्वयो-

[45] क तर्हि द्वयोरन्तर्नियेशः? असिद्वे एव । तया हि —व्याप्तस्य हि पश्चर्यमंताः प्रतीतिः सिद्धः । तदभावोऽसिद्धः । इयं च व्याप्तिपश्चर्यमंता १स्वरूपाणामन्यतमा-पलक्षकम् ; 'वरं सुत्रातिकमो न वस्त्विकित्तन' इति न्यायादिति तेषां हर्यम् — तदसत् –विभागस्य यावद्वान्तरकथनह्रपत्या प्रतीताति (क्तिवंस्त्याव्यवच्छर्पालक्षकत्वात् । अते। द्वयोरप्युक्तान्त-र्माव एव ।

[45] अन्तर्भावश्चासिद्धे एव । असिद्धो हि नाम सिद्ध्यभाववान् । सिद्धिः प्रतीतिः साध्य-व्याप्यहेतुमानयमिति व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मस्वप्रतीतिरिति यावत् । एतर्भावस्त्रपासिद्धिर्च व्याप्स्य-प्रतीतिः पक्षाप्रतीतिहेतु बरूपाप्रतीतिरिति त्रिधा भवति । आसाञ्चान्यशासिद्धिराश्रयासिद्धिस्त्र-रूपासिद्धिरिति यथाक्रमं नामानि । सर्वे हि दोषा हेतेरिव । तत्र हेतेरस्वात्माग्रहणाद्दीपस्त्व-रूपासिद्धिः । अन्या चासिद्धिर्देखनुवान्धिविषया । अन्यथासिद्धिस्तार्ध्यं विनापि पक्षे हेतुसिद्धिः, हेतीस्ताध्यव्याप्यत्वासिद्धः । आश्रयासिद्धिरापि द्वियां, धर्मिलह्रपापतीतिः पक्षत्वाप्रतीतिङ्चे । ति । तथा चाप्रयोजकत्वमन्यथासिद्धः । सिद्धभाषनञ्च पक्षत्वाप्रतीतिह्दपाश्रयासिद्धिः; न तु वाघोऽपि सा ; साध्यव्याप्यहेतुमान् पक्ष इत्याकारिकायां व्याप्तगतपक्षधमेरवप्रतीतिह्नपिद्धो व्या-तर्चेशे तथैव सति पक्षत्वांशस्येव साक्षाद्विषटनात् । न त्वेषप्रकारी वाषे ; बह्विरनुष्णः कृतक-त्वादिऱ्यादी बाधन व्योतिरेव प्रथमे विघटनात् । अनुमिति प्रति पक्षतापरामर्शयोः कारणस्वात् व्यासिज्ञानं, पक्षता, परामर्शोऽनुमितिरिति क्रमी वाच्यः । तल वाधेन प्रथमव्यासिज्ञानमेव विष-ट्यते ; सिद्ध्या तु तदनन्तरा पक्षतिति । एवं वाधिनिद्धर्योर्भध्ये वाधस्य पक्षत्वासिद्धिमात्रानिर्वी-हकत्वात् सिद्धेश्च ताहग्रत्वात्, सिद्धमाधनगार्थक्ये च पक्षत्वासिद्धिरिति विमागस्यान्यथाऽनिर्वाहात्, हरो वाहिमान् धूमादित्य दो वाधे व्यासिविघटकत्वामारेऽपि पक्षवर्भताज्ञानविघटकतया पक्षता-मालाविघटकरवामावात् सिद्धनाधनमेत्र पक्षत्वासिद्धः । न च व्यासिविघटतं नाम कि व्यासग्र-सिद्धिराही व्यभिचारप्रतीतिः । आद्य वायस्यान्यथासिद्धावन्तर्भावः : अन्ये अनेकान्ते ; हदी वाहिमान् धूमादित्यत च लक्ष्यासिद्धिरहत्येव दोष इति कुतो वाचितस्य पश्चमत्वमिति वाच्यम्-यल बाधज्ञानानन्तरं व्यामितियटनं तल बाबस्यापजीव्यत्वात्, यल खरूपामिद्धवज्ञानं, यल वा परा-मर्शानन्तरं बाधपत्यक्षम्, तल बाधज्ञानस्येव कार्यकरत्वात् साक्षादनुमितिपतिवन्धकत्वाच वायस्य पृथग्दे।षत्वात् ॥

१. सर्वत पक्षधर्मतिति पाठ एव लक्ष्यते । अत धर्मते यविकं माति । तार्किकरक्षायामीप पक्षधर्मतेत्येवास्ति । तत्नासिद्धिश्चतुर्धा विभक्ता ; व्याप्तिपक्षधर्भतास्त्रस्पाणामभावाः तज्ज्ञाना-भावश्चेति विशेषः ॥

प्रतीत्या भवन्ती यथासंख्यमन्यथासिद्धिराश्रयासिद्धिः सरूपासिद्धिरित्याख्यायते । मध्यमाऽप्याश्रयस्र रूपावतीत्या तद्धिशेषणपश्चत्वाप्रतीत्या वेति द्वयी । तत्न, चरमा सिद्धसाधनामिति व्यपादिश्यते ; व्याप्तिस्थितौ पश्चत्वस्याहत्य विघटनात् । न त्वेवं वाधे ; व्याप्तरेव प्रथमं विघटनादिति विशेषः॥

िनव्यास्त पक्षतायास्त्रक्षपतत्याः कारणत्वात् परामशिविषयत्वामावात् सिद्धसाधनस्यल परामश्चिषयन्याम्यादिविघटनस्यानुमितिविषयसाध्यवत्त्वविघटनस्य वाडमावन हेतोर्न हेस्वामास-त्वम् । पक्षतास्त्रपहेत्वभावादनुमितिः परं न भवति । अतिसिद्धसाघनहे तुमयोग वादिनो न हेत्वाभासत्वोद्भावनम्, किन्तु निप्रहमालिमत्याहुः ॥ अतेदमुत्पद्यामः—प्रत्यक्षितिविषयेऽपि सानिकर्षे सति धारावाहिपत्यक्षस्य, प्रतीतार्थकशब्दश्रवणेडापे पुनर्वोधस्य च सम्मतत्वात् तद्वदेव परामशिसत्त्वेऽनुमित्युत्पचौ न किश्चिद्वाधकम् । अतिसस्द्रेनीनुमितिं प्रत्यिष प्रतिबन्धकत्वम् । एवं पक्षताप्यनुमितौ न कारणम् ; असत्यापि साध्यसंशये, असत्यामिष सिषाधियवायां, सत्यामाप सिद्धावनुमितेरङ्गीकारसम्भवात् । समानविषये प्रत्यक्षादिसामप्रयाः प्रवल्खाःकचित्पत्यक्षादिसामग्रीह्रपप्रतिवन्धकवशादनुमितिः कामं मा जायताम् । "न हि करिणि हष्टे चीत्क' ण तमनुमिमते उनुमातार" इति वाचस्पति। मिश्रवचनं च प्रत्यक्षसामग्रीसद्भावकाला-भिपार्थं अनुमितिसामग्रीसम्पादनप्रयासाभावपरं च ; न तु सिद्धः प्रतिबन्धकत्वपरम् । अतः प्रत्येक्ष जाते पुनः प्रत्यक्षात्पादकसामप्रयमावे च खयं सम्पन्नपरामश्चलादनुमितिर्पाष्यत एव । एता-वता सिद्धसा्धनं न देश इति नीच्यते । सर्वत्र न्यायप्रयोगस्य परार्थत्वात् वादिनोर्मध्ये एक-निर्ज्ञाताविषये परेण तज्ज्ञापनार्थन्यायप्रयोगम्यानवकाशादनपेक्षितार्थकथनेन दे।षस्य जनम्हक-त्वात् । तत्र निग्रहस्थानमात्रं नवीनमतावलम्बने स्यात् ; अनुमितिपरामशीवषयांशविपरीताकार-सत्त्व एव हेतोर्दुष्टस्वाङ्गोकारात् । प्राचीनरीत्या तु हेस्वामासस्वम्; पक्षस्वासिद्धस्तैः परिगणनात् । पक्षता च सिषाधियेषा साध्यवत्त्रजिज्ञासा । तस्याः परार्थानुमितावङ्गत्वाचद्मावेऽनपेक्षितहेतु-प्रयोगाद्भेः वाभासते ति सिद्धभाधनोद्भावकत्याशयः । सिद्धाचे दशसाध्यवत्त्वाज्ञि सामङ्गः कियते ; इच्छायास्तर्वत विषयपूर्वेव नाशात् साध्यज्ञाने सति साध्यजिज्ञासाया असम्भवात् । अत एव सिद्धविषये जिज्ञासाविच्छेदादनुमित्योपायकपरामशिसामग्रीसम्पादनप्रवृत्त्यभावमात्रेण सिद्धरनु-मितिप्रतिबन्धकत्ववाचीयुक्तिः । न तु स्वतस्सामग्रीसम्पाताधीनशाञ्दादिपरामशिख्ळेऽपि तावताऽ-नुमित्यनुत्पत्तिः । न च सिद्धस्यले परामर्शसत्त्रेऽपि पूर्वसिद्धःविषयसारणमात्रम् , नानुमितिरिति वाच्यम् ; मानाभावात् ; सिद्ध्यनुमियोः प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकमावकल्यनायामेव गौरवात् ; अनुमित्सादिनानासिषाधायिषायास्तत्रोत्तेजकत्वकल्पनाच गौरवात् । 'बुभुत्सापीन्द्रियान्तरादा-

[46] यस्वप्रयोजकः सन्दिग्धानैकान्तिक इत्यनैकान्तिकेऽन्तर्भाव्यते-तद्सत्—व्या-प्रयसिद्ध्या हि निमित्तेन व्यभिचारः शङ्कनीयोऽन्यथा वा । प्रथमे असिद्धिरेव दूपणम्;

कृष्य बुशुत्सितार्थयाहिणीन्द्रियं मनो निवेशयन्ती ..... उपयुज्यते ; न तु स्वरूपतः ।' इति प्रागुक्तरीत्या सिषाघयिषाया अनुमितिसामग्रीनिज्यादक्तत्वेन साक्षादनुमितिहतुत्वामावात् । ज्ञानस्य वस्तुतन्त्रतया च कारणायक्तत्वेन क्रियावत् पुरुषतन्त्रत्वामोवनच्छामावमात्रेण तदनुत्पाद-वर्णनस्यायुक्तत्वात् । अतः सिद्धिनीनुमितिप्रतिवनिधका ; कि त्विच्छाविघटिका । वाध्यानस्य च नैहरीच्छाविघटकत्वम् ; तद्धिपरीतज्ञानस्य तज्ज्ञानप्रतिवन्धकत्वेऽपि तज्ज्ञानेच्छाविघटकत्वामान्वात् । अतो वाधेन पक्षत्वस्याहत्य विघटनामावाद्धाधः पृथगहत्वामासः । कचिद्धायज्ञानपरेण साध्यप्रतिज्ञायां कृतायां साध्यवत्त्वज्ञिज्ञासा जायमाना परकीयहत्वप्रयोगानन्तरं हेतोरच्याच्यत्वानिश्चये सित शाम्यति । तावता न वाधेनाऽऽहत्य पक्षता विघट्यते, व्याप्तिज्ञानमेव विघट्यते साध्यज्ञानं वेति । एवं पक्षताया अनुमितिविश्चेष एवेषयोगान् तत्रैव पक्षत्वासिद्धिर्भूणम् । वाध-दोषम्तु सार्थपरार्थसर्वानुमितिसाधारणः । अतः कालातीतोत्तिरक्त इति । तिसद्धं नाप्रयोजकः सिद्धसाधनवदितिरक्तः ; किं तु सिद्धसाधनवदेवासिद्धान्तगत इति ।

[46] यत्तु अप्रयोजकस्थले व्यमिचारशङ्कासत्त्वासिन्दिश्वानैकान्तिकत्वाद्देकान्तिक एव सोऽन्तर्भाव्यत इति वस्तत् — किमनुकूलतर्कस्य व्याप्तिप्राहकस्याभावेन व्याप्तचिनश्चयाद्यभिचारशङ्का, कि वा प्रागुक्तरीत्या साध्यसाहचर्यरूपसाधारणधर्मवत्ताज्ञानमात्रात् । नान्त्यः, तस्याः शङ्कायाः सर्वहेतुसाधारणत्वेन दुष्टतानाप दकत्वात् । अन्यथा सद्धतोरापि दुष्टत्वापत्तः । न चैतद्यक्तम् ; पश्चाद्विचारवलाद्धतौ व्याप्तिमत्त्वेन निर्णाते शङ्काया अनवकाशाहोषस्यानित्यत्वापत्तेः । अतो दुष्टादुष्टविभागौचित्याय हत्वाभासस्य नित्यदे।पत्त्वाय च विपक्षत्राधकाभावाधीनव्याप्यत्वासिद्धिम्-लिकैव शङ्का दूषकत्वेन वाच्या । तथा च सर्वत्र साधारणधर्मवत्तज्ञानाधीनत्वेऽपि व्यभिचार-शङ्कायास्ता व्याप्तचासिद्धिम्विक्तयास्ता व्याप्तचासिद्धिविशिष्टेवान्तत्वा दृषिका भवतोत्यप्रजीव्यत्वादिद्धरेव दूषणिमिति । तत-श्चानैकान्तिकस्य न द्वेधा विभागः , सन्दिग्वानैकान्तिकत्वस्य सद्धेतुमाधारण्यादिति निश्चितसाध्या-भाववद्वतिरनैकान्तिकः , व्याप्यत्वासिद्धश्चाप्रयोजक इति ।

[ननु व्याप्यत्वासिद्धव्यीप्तचप्रहरूपत्वे स ग्रहः किं ज्ञानसामान्यरूप उत प्रमारूपः ; नाद्यः ; दुष्टहेताविष व्याप्तिभ्रमसम्भवेनाप्रहायोगात् । नान्त्यः ; प्रकृतहेतुविशेष्यकप्रकृतसाध्य-व्याप्तिप्रमितेर्दुष्टहेताविष्ठसिद्धतया तद्मावरूपव्याप्त्यप्रहस्य दुविचत्वात् । किं च व्याप्तिप्रमित्य-मावस्य व्याप्त्यभावितवन्धनतया व्याप्त्यभाव एव लाधवाद्याप्यत्वासिद्धिः । एवं पक्षाभाव-हेत्वभावौ पक्षासिद्धिस्वरूपासिद्धी । पक्षत्वासिद्धिस्तु पक्षतायाः स्वरूपसत्या एवापेक्षितत्वात्स्वतरां

48

उपजीव्यत्वात् ; नानैकान्तिकम् ; उपजीवकत्वात् । १ अन्यथाशङ्कात्वदूषणमेव ; नि-णीते तद्दनवकाशादिति ॥

पक्षत्वामाव एव । स च व्याप्त्यभावे। व्यभिचार एव ; अव्यभिचारस्य व्याप्तित्वादिति कथं व्या-प्यत्वासिद्धसन्यमिचारयोर्भेदः । आपं च मे।पाचिकत्यैव न्याप्यत्वासिद्धत्वात् उपाधेश्च न्यमि-चारोत्रायकतयैव दूषकत्वादुपाधिना व्यभिचारज्ञानमेव जन्यते, न तु व्यभिचारविलक्षणस्य कस्यापि व्याप्त्यभावस्य ज्ञानिमिति सोपाधिकस्स व्यभिचाराविशिष्ट इति चेत् - उच्यते - वस्तुतो व्याप्त्यभावो यत, तत्रैव वाखवहेत्वाभासत्वम् । अथापि शाकपाकजत्वाद्यपाविस्थले साघनाव्यापकत्वसन्देहात् व्याप्तेरिव व्यभिचारस्याप्यानिश्चितत्वाद्यभिचारोद्धावनायोगात् व्याप्त्यनिश्चयोद्भावनमेव कार्यम् । एवं च व्यासचीनश्चयह्रपव्याप्यत्वासिद्धेः पार्थक्ये स्थिते सर्वत्रोपाधिमूलदोषोद्भावनस्थेल ऐक-रूप्याय व्याप्त्यसिद्धग्रहावनमेवेष्यते ; उपाधिनिश्चयाधीनव्यभिचारनिश्चयस्थलेऽ।पै व्याप्त्यनि-श्चयस्य सत्त्वात् । यत्र तूपाधिना व्यभिचारात्रयनं विना , इदं साध्यामाववदिति विशिष्य निश्चयपूर्वकमेव व्यभिचारमहणम्-यथा पर्वतो धूमवान् बहेरित्यादौ ; तलायोगोलकान्तभीवेण विशिष्य तनिश्चयात् - तत्र सन्यभिचारत्वोद्भावनिमाति । न च सन्यभिचार इत्यस्यानिश्चितन्या-सिक इत्यर्थवर्णनेन व्याप्यत्वासिद्धिसामान्यं तत्नान्तर्भावयितुं शक्यमि।ते शक्क्यम् -- एवं तर्हि विरुद्धसःप्रतिपक्षयारापं व्याप्त्यनिश्चयसद्भावेन सव्यमिचारान्तर्भावापतेः । सव्यमिचाराविरुद्ध-संप्रतिपक्षमध्ये कतमस्यानिश्चितव्याप्तिकार्थःविमिति विनिगमकाभावाच । तथा च यथा विरोध प्रातिपक्षानिश्चये सत्येव विरुद्धसत्प्रातिपक्षत्वे, तथा विशिष्य व्यभिचारानिश्चये सत्येव सव्यभिचारत्व-मिति विविच्य व्याप्त्यिनिश्चयस्यासिद्धचन्तर्भावंस्तीकार एव युक्तः ॥ एवं पक्षे हेत्वमावपक्षता-वच्छेदकाभावयारेव वास्तवदाषस्वेऽापे कचित्वक्षे तस्तन्देहेऽण्यनुमित्यभावादिनश्चये।द्भावनस्यावश्य-कत्वात् पक्षानिश्चयहेत्वानिश्चयह्रपे एव पक्षासिद्धिहेत्वसिद्धी । परं तु पक्षे हेत्वमावपक्षताव-च्छेदकाभावयोर्व्याभेचारादेशिवासिद्धिपार्थक्येन सुत्र पारिगणनाभावात् तयोरप्यसिद्धावेवान्तर्भाव इष्टः ॥ अत्रेदमापे भाति-असिद्धियदेनानिश्चयमात्रप्रहणमेव युक्तम् । अत एव साध्या-विशिष्टत्वात्साध्यसमत्वकथनं सुत्रे सङ्गच्छते । पक्षे हत्वभावादेश्च साध्यामावादेशिव कालातीत ण्वान्तर्भावः । अत एव माण्ये कालातीतोदाहरणम् , नित्यः शब्दः संयोगव्यक्कचत्वादिति ऋतं सङ्गच्छते । शब्दामिन्याक्तिकाले भेरीदण्डसंयोगाद्यमा वात् संयोगन्यङ्गचःवरूपविशिष्टहें त्वमाव एव हि तत्रीच्यते । तथा च व्यभिचारस्थेव हेल्वभावादेरप्यासिद्धिपार्थक्यमेवेति ।

१. वा. अन्यथा व्याप्तिनिर्णये तु व्यमिचारशङ्कात्मकं दूषणमेव नोदेतीति । निर्णीते विषये शङ्काया निरवकाशस्वादिति ॥

ईटशी करुपना कामं गृह्यतां त्यज्यतामापे । यावता प्रन्थनिर्वाहस्तावदत्रोपयुज्यते ॥ ]

सर्वथाऽनुक्ळतर्कामावे हेतोरिकञ्चित्करत्वेऽपि तत्सत्त्वे आशक्कालेशस्याप्यमावादनुमान-प्रामाण्यं सुष्ठु प्रतिष्ठितम् । एवमप्याश्रयासिद्धचादिदोषदुष्टतया न तदीश्वरविषये वाधकं भवितुमलमिति सिद्धम् ।

### टिप्पणीपरिशिष्टम् ।

- १८. ७. कार्यानुपलन्धीति । कार्यं चानुपलन्धिः कार्यानुपलन्धी । कार्यसानुपलन्धिः कार्यानुपलन्धिः । ते च सा च कार्यानुपलन्धाः । तद्रूपाणां लिक्नानां मक्ने इत्यर्थः ।
- २३. ६. नास्तिकैरपि तथाकरणप्रसङ्गात् सम्भोगवत् लोकव्यवहारसिद्धत्वादिति वाक्यसमाप्तिः । अथ शङ्कते अफलमपीत्यादियोजनान्तरम्।
- २९. ५. न होति । (६९. पु) उपाधिविशिष्टामावे उपाधिमात्रं प्रतियोगि, आत्मनो व्या-पित्वात् अमावायोगात् । दण्डामाविशिष्टपुरुषामावे तु पुरुषोऽपि प्रतियोगी , सदण्डपुरुषमित्रानामदण्डपुरुषाणां दण्डिमाते देशेऽसत्त्वात् ।
- ४६. ६, निःसाधना इति । 'मीमांसानिपुणं नपुंसक'मिति रीत्या उपालम्मोऽपि स्यात्।
- ५०. ३. तदीयस्वभाविति । तदिति विषयवन्धनमुच्यते , तदुपयोगिसमावा ; विषयैश्चितं प्रकृतिर्वन्नातीति । पूर्वे तु तदीयस्य चैतन्यीयस्य समावो यस्यास्तादशीति व्याख्या-न्तरानुरोधेन व्याख्यातम् ।
- ,, ४. आहत्येत्यस्य साक्षादित्यर्थे इह प्रन्थे सर्वत्र , अन्यतेत प्राच्यप्रन्थेषु । तदीयः चित्सम्बन्धी ।
- ५१. १. उपधानायोगात्- ब्रहणस्यायुक्तत्वात् तत्वसङ्गादित्यर्थः ; ब्रहणायोगप्रसङ्गादिति वा । व्याब्राद्यभिमानदशायामापं नरत्वेन ब्रहणप्रसङ्गादिति भावः । कदाचिद्याब्राद्यभि-मानसत्त्वात् सर्वदा नरत्वेनाभिमानाभावपसङ्गादिति वा ।

### न्यायकुसुमाञ्जलिः।

- ५३. ३. अन्यथिति-अनिमीक्षप्रसङ्गपरिहाराय हि बुद्धचादिस्तीकारः , स्त्रीकारेऽपि तद्दोष-तादवस्थ्यमिति ।
- ५४. ४. न त्यिति । यावद्धर्मकं कार्यं तावद्धर्मकं कारणिनिति पाठः स्यात् । अन्यथा तु तावद्धर्मकं तावन्मालधर्मकिमित्यर्थः । विस्तरोक्तरीतिर्वा ।
- ७०. ५. कोष्ठगत्या-अन्तार्विवेचनेन ।
- ७२. ३. विरतेति । सप्तमीवहुत्रीहौ ईश्वरस्य प्रपञ्चक्षीमाश्चेषित्रिः ; पञ्चमीवहुत्रीहौ जीवस्य तस्क्षीमाश्चेष ईश्वराधीन इति सिद्धचित ।
- ७५. ७. शार्ब्दी प्रमा भावकारणसापेक्षा प्रमात्वादनुमानादिवदित्यभिसन्घायाह अनुमानादा-विति । अलाप्रयोजकं शक्कते अन्यत्नेति । अप्रामाण्यमनुमिनोति गुणाभाव इति । अलाप्रयोजकशङ्का अप्रामाण्यं प्रतीति । परिहरति प्रामाण्यं प्रत्यपीति ।
- ९८. ४. कचित्-मूतलं प्रत्यक्षेण गृहीत्वाऽभावानुमानस्थलं अभावप्रत्यक्षस्थलं च ।
- १०३. १. स्पर्शादीति । एतद्वाक्यार्थः । १५३ पुट (11) फिकिकायां विशदमवसेयः
- १०४. ३. सामग्रीनिविष्टा-सामग्रचन्तर्म्ता सामग्रीन्यूनदेशवृत्तिस्तद्याप्यति यावत् ।
- १११. ७. साध्यधर्मिणं साध्यं धर्माविशिष्टा धर्माति भाष्यात् साध्यपदं विधेयविशिष्टपरम् । दृष्टा-न्तथर्मिन्यावृत्तये साध्यति । धर्ममूतसाध्यन्यावृत्तये धर्माति ।

शुभमस्तु ।



# शोधनिका॥

-(•)-

गुद्रम् पु.

१४. १३. लभ्यमानावधिक

१६. ६. साजात्य एव कार्य

१७. २८. नदर्शनादिति नशन्दसमासः। ८७. ३. ये त्वेकदाशिना

२६. २२. सहकारित्वसम्भवा

२९. १५. प्रतिबन्धस्तप

३०. १६. प्राक्प्रध्वंसादि

३३. २५. तया सहजशक्ति

३५. २७. तत्राप्यन्ततस्सु

३६. २३. पृथिबीत्वव्याप्यजाति

४०. १२. कार्पासबीज

४१. २. संसर्गेविशेषः

४४. ९. निष्पापःवा

४५. १०. परीक्ष्यसमेवतं

४७. २७. कश्चित् इति

८८. ७. समवायेन मोगं प्रति

५०. १२. णत्वकल्पने

,, १५. कारणांमीत

,, २०. ताबद्वीर्गह

५२. २०. भेदाग्रहणं

६०. १७. बीजत्वाविच्छन्नकार्य

६१. २५. बाधक

,, २६. दर्शने तु

६२. १ हे. सामग्रीकलस्य

६९. १४. भुद्रयासंयोगा

शुद्धम्

७०. १९. व्यापकानां

८३. २६. चिद्रशीपति

९४. ५. कालानियमात्

९६. १३. किञ्चिद्दरयदेश

२. प्रत्यय

,, १८. त्येतत्साघ

९९. १९. जगति

११२. ६. न-तदस

,, ११. व्यांतिसिद्धिः

११४. २. तथैवास्तु, कि

११५. १०. तत्रेकस्याः

११८. १४. वृत्तिनिरोध

११९. ९. स्थितिह्रपा

१२२. ५. कायाधिष्ठा

२८. मित्यस्यागृ

१२३. २. ब्युत्पद्यते

,, १०. वाधक

१४८. १९. द्रव्यानारम्भेकति

१५१. १८. भवति

१५३. २५. रोव्ण्यादि

१५५. ७. ह्रपस्त्रभावः

१५९. ३. निश्चेयः

१६०. १०. कदाचिद्रावि

。有同种种

पुस्तकालय

| १६३. १०. प्रसिद्धेंऽशे   |
|--------------------------|
| १६४. १०. धरासिद्ध        |
| १६५. १०. मदज्ञातान       |
| ,, १६. प्रत्यक्षं        |
| १६६ ६. ष्टिदशा           |
| ,, १४. कोशानिवर्त        |
| १६७. २४. स्वेवासिद्धेः।  |
| ,, २७. टादेविषयतया हेतो  |
| १६८ २०. तम्नं अतीन्द्रयं |
| ,, २२. अदृष्टिबाधिते     |
|                          |

| ? | ६८.  | २३. | लिघहेंतु              |
|---|------|-----|-----------------------|
|   |      |     | क्षासत्त्वेनानिश्चिते |
| ? | ७१.  | 8.  | मध्यों ऽप्रयोजकः      |
| ? | ७'न. | १३. | तदवसानभूमि            |
|   | ,,   | २३. | धूमोपलम्भो            |
| 8 | ८२.  | १९. | ह्युपाधित्वम् 💮       |
|   |      |     | 1 1                   |

,, २१ चेत् – उच्यते । उपाधिरुक्षणं साध्य ,, २३. माविवक्षितेयत्सं क्याकं १८८. २२. सिद्ध्या चेट्शसाध्य

१८९ ८. कचिद्वाघज्ञाने, परेण

# पूर्वभागमूलकारिकासूची॥

|     | श्लो. I              | g.    | १७ | स्थैर्यहष्ट्योर्न  | ६६         |
|-----|----------------------|-------|----|--------------------|------------|
| 3   | सत्वक्षप्रधरः        | 8     | १८ | हेतुशाकमनादत्य     | ६७         |
| 2   | स्वर्गापवर्ग         | रे वे | 38 | पूर्वभावा हि       | ६९         |
| ३   | न्यायचर्चेयं         | . 4   | २० | इत्येषा सहकारि     | ं ७२       |
| 8   | सांपक्षत्वादना       | 3 6   |    | II                 |            |
| 4   | हेतुभृति।निषेधो      | 9     | 5  | प्रमायाः परतःत     | <b>Θ</b> ξ |
| ६   | प्रवाही नादिमान्     | 23    | २  | वर्षादिवद्भवा      | 286        |
| O   | एकस्य न क्रमः        | २०    | ₹, | जन्मसंस्काराविद्या | १२६        |
| 6   | विफला विश्ववृत्तिः   | २२    | 8  | कारंकारमलौकि       | 883        |
| 9   | चिरध्वस्तं फला       | २६    |    | III                |            |
| 30  | भावा यथा तथाऽ        | २७    | 8  | योग्यादृष्टिः      | १४६        |
| 88  | संस्कारः पुंस        | ३६    | 2  | व्यावस्यीमावव      | १६१        |
| 85  | निमित्तमेद <b>सं</b> | 85    | 3  | दुष्टोपलम्भ        | १६२        |
| १३  | जयेतरनिमित्त         | 88    | 8  | इष्टिसिद्धः        | १६३        |
| 88. | कर्तृधर्भा नियन्ता   | ५३    | 4  | आगमादेः            | १६५        |
| १५  | नान्यदृष्टं सार      | 4६    | ६  | दष्ट्यदृष्ट्योः 💢  | ,,         |
| १६  | न वैजात्यं विना      | 46.   | 9  | शङ्का चेदनुमा      | \$08       |



EE9

## गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वि

पाधिलक्षणं साध्य

७२

याकं

18य

परेण

पुस्तक वितरण की तिथि नीचे ग्रिङ्कित है। इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस ग्रा जानी चाहिए। ग्रन्थथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

20 SEF 1963 21 DEC 1966 32 E 2 Sm 2 1 JUL 1969 2 1 JUL 1969 2 2 3 3 4 JUL 1969

| 9   | हतुमृातानपघा         | 6   | 3 | - Park             | ७३   |
|-----|----------------------|-----|---|--------------------|------|
| ६   | प्रवाही नादिमान्     | १३  | २ | वर्षादिवद्भवा      | ११८  |
| 0   | एकस्य न कमः          | २०  | 3 | जन्मसंस्काराविद्या | १२६  |
| 6   | विफला विश्ववृत्तिः   | २२  | 8 | कारंकारमठौकि       | १४३  |
| 9   | चिरध्वस्तं फला       | २६  |   | III                |      |
| 30  | भावे। यथा तथाऽ       | २७  | 8 | योग्यादृष्टिः      | १४६  |
| 88  | संस्कारः पुंस        | ३६  | 2 | व्यावस्यीमावव      | १६१  |
| १२  | निमित्तमेद <b>सं</b> | 82  | 3 | दुष्टोपलम्भ        | १६२  |
| १३  | जयेतर्निमित्त        | 88  | 8 | इष्टिसिद्धः        | १६३  |
| 18. | कर्तृधर्मा नियन्ता   | ५३  | 4 | आगमादेः            | १६५  |
| १५  | नान्यहष्टं सार       | 4६  | Ę | दष्ट्यदृष्ट्योः    | ,,   |
| १६  | न वैजात्यं विना      | 46. | 9 | शङ्का चेदनुमा      | \$08 |
|     |                      |     |   |                    |      |



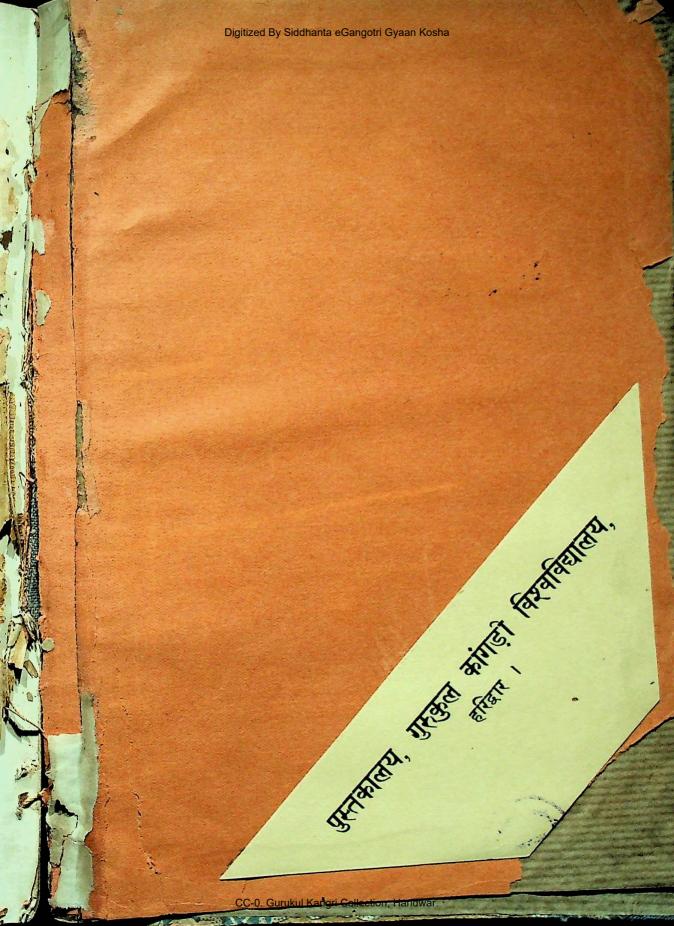

#### ॥ भीः॥

एतदीया मन्थाः —

- १ तर्कसंग्रहः, सुखप्रवेशिनीसमेतः।
- २ मीमांसान्यायप्रकाशः, मीमांसासुधास्वाद्समेतः।
- ३ ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्, आचार्यभाष्यतात्पर्यसमेतम् ।
- ४ परमार्थप्रकाशिका, (वेदान्त)
- ५ श्रीवेङ्कटेशकल्याणचरितकाल्यम्।
- ६ वैशेषिकदर्शनविमर्शः।
- ७ न्यायकुसुमाञ्जाळेः , कुसुमाञ्जालेविस्तरसमेतः { पूर्वभागः । द्वितीयभागः

अवधेयम् —िवद्यार्थिमात्रविषये प्रतिरूपकं कलाचतुष्ट्यं न्यूनीकियते। न्यायकुतुमाञ्जलेस्तु अतिमात्रमर्थन्यय इति प्रतिरूपकं एका कला न्यूनीकियते।

प्रेषण्ड्युयः सर्वत पृथगिति ।

Copies can be had of:-

TARKARNAVA PANDITARATNA ;
T. Viraraghavacharya Siromani,

Professor, S. V. S. College, TIRUPATI. (Madras.)

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 8-0 0-0 -8--0 -8--0 12-0 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Entered A TU abuse CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

